# संत कबीर

रामकुमार वर्मा एम्० ए०, पी-एच० डी० प्रयाग विश्वविद्यालय प्रकाशकः---साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद ।

प्रथम बार ५०० पृष्ठ संख्या ४२४

मृल्य ६॥।=)

मुद्रकः—

गिरिजाप्रसाद श्रीवास्तव, हिन्दी-साहित्य प्रेस, इलाहाबाद ।

## स्वर्गीय पिता

श्री लक्ष्मीप्रसाद वर्मा की पवित्र स्मृति में

### नीचे लोइन करि रहउ ले साजन घट माहि। सभ रस खेलाउ पीत्र सउ किसी लखावउ नाहि।

#### 'बीजक'

सत कवीर भारतीय साहित्य के यशस्वी निर्माताओं में हैं। सात्विक अनुभूति से पूर्ण जीवन को उन्होंने काव्य के आलोक से अच्चय काति प्रदान की है। जीवन की यह प्रकाश-रेखा भौगोलिक और सांप्रदायिक सीमाओं का आतिक्रमण कर सार्वभौमिक हो गई है। हमारे देश के सांस्कृतिक विकास में कवीर की विचार-धार्म एक प्रमुख स्थान रखती है। इसीलिये यह कहा जा सकता है कि कबीर कें काव्य का महत्व मध्यकालीन भारतीय साहित्य का ही महत्व है।

खेद की बात है कि कबीर के काव्य का वास्तविक रूप हमारे सामने अभी तक नहीं आ सका। इस विषय में जितने भी संग्रह प्रकाशित हुए हैं वे किसी प्रामाणिक प्राचीन प्रति के आधार पर नहीं हैं। नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित कबीर ग्रंथावली का पाठ भी संदिग्ध और अप्रामाणिक है। पाठ का पंजाबीपन तो 'पूरव' निवासी कबीर की वाणी का विषम शीशे में पड़ा हुआ विकृत प्रतिबिंब सा है।

सिख संप्रदाय के पूज्य धर्मग्रंथ श्री गुरुग्रंथ साहव में कवीर का काव्य भी संकलित है। उसमें २२८ पद श्रीर २४३ सलोक (साखियाँ) हैं। यह गुरुग्रंथ साहव सन् १६०४ (संवत् १६६१) में श्री गुरु श्रर्जुन देव द्वारा सकलित किया गया था। धर्मग्रंथ होने के कारण श्री गुरुग्रंथ साहव मंत्र रूप से मान्य है श्रीर उसके पाठ की रच्चा बड़ी सावधानी से की गई है। इस प्रकार इस ग्रंथ में संकलित कबीर के काव्य का रूप सन् १६०४ से श्रव तक श्रपने मौलिक रूप में सुरिच्चित है। श्रवः श्रभी तक के प्राप्त पाठों में श्री गुरुग्रंथ साहब में संग्रहीत कबीर के काव्य का पाठ श्रधिक से श्रधिक प्रामाणिक है। गुरुगुखी लिपि में होने के कारण श्री ग्रंथ साहब द्वारा प्रस्तुत इस पाठ की श्रोर हिंदी भापियों का ध्यान श्राकपित नहीं हुश्रा था। जब तक कबीर के जीवन-काल में ही लिखा गया उनका कोई हस्तलिखित ग्रथ प्राप्त न हो तब तक यह पाठ श्रवन्य परवर्ती पाठों की श्रपेक्षा श्रधिक विश्वसनीय कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरुग्रंथ साहब पंजाबी भाषा श्रीर

गुरुमुखी लिपि में लिखा जाकर भी कवीर के काव्य का 'पूरवीपन' ऋधिक मात्रा में सुरिच्चित किए हुए है। ग्रंथ में संकलित कवीर के पदो पर पजावीपन नहीं के बरावर है।

सत कबीर में श्री गुरुग्रंथ साहय में संकलित कबीर के इन्हीं पदा का संग्रह है। पुस्तक का पाठ श्रत्यंत सावधानी श्रीर सतर्कता से देखा गया है। गुरु-मुखी लिपि की एक ही पिक में मिले हुए शब्दों को श्रत्यंत सावधानी के साथ विभक्त किया गया है। कहीं कहीं श्रद्धारों में दो मात्राश्रों को एक साथ लगाने में भी गुरुमुखी लिपि का श्रनुसरण किया गया है। तत्वतः सत कवीर में गुरु-मुखी लिपि में लिखे गए कबीर के पदों का देवनागरी लिपि में प्रतिविववत् रूपांतर है। श्राशा है, प्रामाणिकता के दृष्टिकोण से संत कबीर का पाठ कवीर-काब्य के विद्यार्थियों श्रीर प्रेमियों को हितकर होगा।

पिछले बारह वर्षों से मैं संत कबीर के काव्य का विद्यार्थी हूँ। इस अविध में मैंने कबीर की अनुभूतियों को हृदयंगम करने की चेष्टा की है और उनके विचार-विन्यास में खोज भी की है। कबीर का ज्ञान प्रकाशित पुस्तकों में नहीं है, वह प्राचीन अप्रकाशित हस्तिखित ग्रंथों और कबीर-पथ के महात्माओं के वचनों में है। इस विचार से मैंने भारत के सभी प्रमुख कबीर-पंथ के मटों की यात्रा की और कबीर-पंथी साधुओं के सत्सग के अवसर प्राप्त किये। मेरा विचार था कि अब तक की मेरी समस्त साधना संत कबीर में प्रस्तुत प्रामाणिक पदों के साथ प्रकाशित होती किंतु प्रकाशन की वर्तमान असुविधाओं ने तथा कागृज़ की समस्या ने मेरी सहायता नहीं की। विवश हो कर मैंने कबीर के समय निर्धारण और जीवन - वृत्त संबंधी प्रस्तावना लिखकर परिशिष्ट में कबीर के पदों और सलोंकों के अर्थ एवं रूपकों, उल्टबाँसियों, संख्याओं और शब्दों के कोष देकर ही संतोष किया। इस प्रकार मेरे एक युग की साधना आंशिक रूप से ही हिंदी संसार में जा रही है। मैं नहीं जानता कि इसका मूल्य कितना है।

संत कबीर का ऋध्ययन करने ऋौर इस ग्रंथ के प्रस्तुत करने में मुफे अनेक सज्जनों ऋौर संस्थाओं से सहायता मिली है। सर्वप्रथम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के ऋध्यच्च पूज्य डा॰ धीरेन्द्र वर्मा, दर्शन विभाग के ऋध्यच्च प्रोफ़ेसर ऋार० डी० रानाडे, रावराजा डा० श्यामबिहारी मिश्र ऋौर श्री राय कृष्णदास ने समय समय पर मुफे ऋनेक सत्परामर्श दिए हैं जिनसे मेरे कार्य में अधिक सुचारता आ सकी है। मैं इनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इनके अतिरिक्त कबीर धर्म-वृधंक कार्यालय, सीयाबाग, वड़ौदा के महंत श्री मोतीदासजी चैतन्य, दामाखेड़ा ( छत्तीसगढ़ ) की श्रीमती नागरदेवी, कबीरचौरा के महंत श्री रामविलासजी, सिवनी-मालवा ( होशंगाबाद ) के महंत श्री मूरतदासजी, तथा चुनार के श्री सोमेश्वरसिहजी से अनेक सिद्धांत-सूत्र और हस्तिलिखित ग्रंथ मिले हैं। इन्हें मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। काशी में खुलाहों की वस्ती अलीपुर के मौलाना अज़ीज़ुल्लाह ख़ाँ और इमाम अली तथा कंदेली ( नरसिंहपुर ) के हल्कू कोरी के प्रति भी मैं आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ जिन्होंने खुलाहों के कार्य-कलायों का मेरे सामने स्पष्ट प्रदर्शन करते हुए मुक्ते तत्संबंधी विशिष्ट बातों की जानकारी कराई है।

श्रंत में कबीर ग्रंथावली श्रौर संत कबीर में श्राए हुए पदों की समानता-निर्धारण में मेरे शिष्य श्री राधेश्याम शर्मा एम्० ए० ने मेरी सहायता की है इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। कुछ पदों के श्रर्थ सुलभाने में मेरे पूज्य बड़े भाई श्री रामशरणलाल जी ने मेरी सहायता की है। उनका सादर श्रिमनंदन पुस्तक को सुचारु रूप से प्रकाशित करने के लिए मैं साहित्य भवन लिमिटेड, उसके मैनेजर श्री अनंतलाल श्रौर श्रपने मित्र श्री पी० सुकर्जी, श्राटिंस्ट को भी धन्यवाद देता हूं।

रामकुमार वर्मा

## रागों का निर्देश

| १    | रागु सिरी        | দূষ্ত | ٤,   | पद-संख्या | 7       |
|------|------------------|-------|------|-----------|---------|
| २    | ,, गउड़ी         | "     | ₹,   | ,,        | ७७      |
| ₹    | ,, श्रासा        | "     | ٤٥,  | "         | ३७      |
| ४    | ,, गूजरी         | "     | १२८, | "         | २       |
| પૂ   | ,, सोर्राठ       | "     | १३०, | "         | ११      |
| ६    | ,, धनासरी        | "     | १४१, | "         | યૂ      |
| ø    | ,, तिलंग         | "     | १४६, | "         | १       |
| 5    | ,, स्ही          | ,,    | १४७, | "         | યૂ      |
| 3    | ,, बिलावलु       | ,,    | १५२, | "         | १२      |
| १०   | ,, गौंड          | ,,    | १६४, | ,,        | ११      |
| ११   | ,, रामकली        | ,,    | १७६, | ,,        | १२      |
| १२   | "मारू            | ,,    | १८९, | "         | \$ \$   |
| १३   | ,, केदारा        | "     | २००, | ,,        | ६       |
| १४   | ,, भैरउ          | **    | २०६, | ,,        | २०      |
| શ્પૂ | ,, बसंतु         | ,,    | २३०, | "         | 5       |
| १६   | ,, सारंग         | "     | २३६, | "         | ą       |
| १७   | ,, विभास प्रभाती | "     | २४२, | "         | પૂ      |
| , ,  | 77               | "     | ,    | •         | २२८     |
|      |                  |       |      | 3         | , , - , |

१८ सलोव

पृष्ठ २४९,

२४३

## विषय-सूची

| १—प्रस्तावना                              | •••              | <b>র</b> ম্ব | (१)           |
|-------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|
| २—रागु                                    | •••              | ,,           | १             |
| ३—सलोकु                                   | •••              | ,,           | 388           |
| ४परिशिष्ट (क) पदों के श्रर्थ              | •••              | 37           | (१)           |
| ५- ,, (ख) सलोकों के प्र                   | ાર્થ             | ,,           | (≒३)          |
| ६ ,, (ग) कोषसमुख्य                        | (रूपक कोष)       | ,,           | (१११)         |
|                                           | (उल्टबाँसी कोष)  | ,,           | <b>(</b> १२२) |
|                                           | (संख्या कोष)     | ,,           | (१२४)         |
|                                           | (शब्द कोप)       | ,,           | (१४०)         |
| ७ ,, (घ) संत कबीर श्रीर कबीर ग्रंथावली के |                  |              |               |
|                                           | पद्यों की समानता | ,,           | (388)         |
| ८-श्रनुक्रमणिका (पद)                      |                  | "            | (१)           |
| (सलोक)                                    |                  | ,,           | (3)           |

#### चित्रों का परिचय

- १ कबीर का प्रस्तुत चित्र भारत इतिहास संशोधक मंडल, पूना से प्राप्त किया गया है। इसकी मूलप्रति वहाँ की चित्रशाला में सुरिच्ति है। इसका श्राकार ८१ ४ ४ ३ वे। यह चित्र नाना फड़नवीस के चित्र-संग्रह से प्राप्त हुन्ना है। कहा जाता है कि नाना फड़नवीस संतों के प्रति श्रद्धा रखते थे त्रीर सदैव उनके चित्रों की खोज में रहते थे। उसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने उत्तरी भारत से यह चित्र प्राप्त किया था। चित्रकार या चित्र की तिथि श्रज्ञात है। नाना फड़नवीस का कार्य-काल सन् १७७३ से १७६६ तक रहा है। श्रतः यह चित्र कम से कम पौने दो सौ वर्ष पुराना है। (इस चित्र को प्रकाशित करने की श्राज्ञा प्रदान करने के लिए मैं भारत इतिहास संशोधक मंडल, पूना का कृतज्ञ हूँ।)
- २ शरीर में षट्चक में कदंड के समानांतर सुपुम्णा नाड़ी के विस्तार में नीचे से ऊपर तक छः चक हैं। उनके नाम हैं: —मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मिणपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आजा। प्राणायाम की स्थिति में इन चकों की सिद्धि दिव्यानुभूति में परिणत होती है। मूलाधार चक में कुंडलिनी है जो जागृत होकर समस्त चकों को पार कर सहसदल कमल में पहुँचती है और योगी को चरमसिद्धि तक पहुँचा देती है।
- सहस्र दल कमल—यह तालु-मूल में स्थित होकर शिरोमाग में फैला हुन्ना है। इसी सहस्रदल कमल में ब्रह्मरंत्र है जहाँ मूलाधार चक्र की कुंडलिनी सुषुम्णा में ऊपर बढ़ती हुई स्थिर हो जाती है। इसी कमल के मध्य में एक चंद्र है, वहाँ से सुधा का प्रवाह होता है जिससे शरीर- च्य दूर होता है। योगी के समाधिस्थ होने पर अनाहतनाद के गूँजने का यही स्थान है।
- ४ मूलाधार चक्र—यह चक्र गुह्य स्थान के समीप स्थित है। इसमें चार दल होते हैं। इस चक्र पर मनन करने से साधक को दरदुरी (मेढक

के समान उछलने की ) शक्ति प्राप्त होती है। वह क्रमशः पृथ्वी को संपूर्णतः छोड़ कर त्राकाश में उड़ सकता है। बुद्धि-संपन्नता के साथ उसमें सर्वज्ञता त्राती है। वह जरा त्रीर मृत्यु को नष्ट कर सकता है। इस चक्र के सिद्ध होने पर प्रत्येक दल से क्रमशः व, श, ष, स का नाद भंकृत होता है।

- ५ कुं डिलिनी—सुषुम्णा नाड़ी के मार्ग पर मूलाधार चक्र में एक सर्पाकार दिव्य शिक्क निवास करती है। उसका नाम कुंडिलिनी है। उसका शरीर सर्प की भाँति साढ़े तीन बार मुझा हुआ है और वह अपनी पूछ अपने मुख में दबाये हुए है। वह सर्प के समान शयन करती है और अपनी ही प्रभा से आलोकित है। वह विद्युख्लता की भाँति है। कुंडिलिनी प्राणायाम से जायत होने पर कमशः षट् चक्रों में प्रवेश कर सुषुष्णा नाड़ी के सहारे सहस्र दल कमल के ब्रह्मरंश में प्रवेश करती है। यही योग की चरमावस्था है।
  - ६ स्वाधिष्ठान चक्र—यह चक्र लिंगमूल के समीप स्थित है। इसमें छः दल हैं। इस चक्र पर चिंतत करने से साधक विश्व में बंधनमुक्त ऋौर भयरिहत हो जाता है। वह इच्छानुसार ऋणिमा या लिंबमा सिद्धि का उपयोग कर सकता है। वह मृत्यु भी जीत लेता है। इस चक्र के सिद्ध होने पर प्रत्येक दल से क्रमशः ब, भ, म, य, र, ल का नाद भंकृत होने लगता है।
- ७ मिण्पूरक चक-यह चक्र नाभि के समीप स्थित है। इसमें दस दल होते हैं। इस चक्र पर चिंतन करने से साधक इच्छात्रों का स्वामी हो सकता है। वह इच्छानुसार किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है। स्वर्ण-निर्माण की शक्ति श्रीर गुप्त धन की दृष्टि उसे मिल जाती है। इस चक्र के सिद्ध होने पर प्रत्येक दल से क्रमशः ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ का नाद भंकृत होने लगता है।
- द्र श्रनाहत चक यह चक हृदयस्थल के समीप है। इसमें बारह दल होते हैं। इस चक पर चिंतन करने से साधक भूत, भिवष्य श्रीर वर्तमान जानने लगता है। वह वायु पर चल सकता है, श्रथवा उसे खेचरी शिक्त प्राप्त हो जाती है। इस चक्र के सिद्ध होने पर प्रत्येक दल से कमशः क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, भ, घ, ट, ठ का नाद भंकृत

#### होने लगता है।

- ह विशुद्ध चक्र—यह चक्र कंठ के समीप है। इसमें सोलह दल होते हैं। इस चक्र पर चिंतन करने से साधक योगीश्वर की संज्ञा प्राप्त करता है। वह चतुर्वेदों का जाता होता है श्रीर उसकी प्रवृत्तियाँ संपूर्णतः श्रंतर्मुखी हो जाती हैं। वह सुदृढ़ शरीर में एक सहस्र वर्षों का जीवन व्यतीत करता है। इस चक्र के सिद्ध होने पर प्रत्येक दल से क्रमशः श्र, श्रा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लृ, लृ, ए, ऐ, श्रो, श्रो, श्रं, श्रः का नाद भंकृत होने लगता है। यह चक्र स्वर-ध्विन का केंद्र है।
- १० आज्ञा चक्र—यह चक्रत्रिकुटी (भौंहों के मध्य-स्थान) के समीप है। इसके दो दल होते हैं। इस चक्र पर चिंतन करने से साधक जो चाहता है, वही कर सकता है। यह प्रकाश का बिंदु है। इस चक्र के सिद्ध होने पर प्रत्येक दल से ह श्रीर क्ष का नाद भंकृत होने लगता है।
- ११ मानचित्र—इस मानचित्र में भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में कबीर पंथ के केंद्रों श्रीर मठों की स्थिति श्रीर उनका प्रभाव प्रदर्शित किया गया है।

#### प्रस्तावना

र्श्वीर की कविता एक युगातरकारी रचना है। भक्त कवियों की विनय-शीलता स्त्रीर स्त्रात्म-भर्त्सना के बीच में वह स्पष्ट कंट में कही गई धार्मिक स्त्रीर

सामाजिक जीवन की पत्त्पात-रहित विवेचना है। उस

कबीर की कविता

किवता में समय की ऋंध-परंपराश्चों को छिन्नमूल करने की शक्ति है श्रीर जीवन में जाग्रित लाने की ऋपूर्व चमता। हिदी साहित्य के धार्मिक काल के नेता के रूप में कबीर ने

जितने साहस से परंपरागत हिंदू धर्म के कर्मकांड से संघर्ष लिया उतने ही साहस से उन्होंने भारत में जड़ पकड़ने वाली इस्लाम की नवीन सांप्रदायिक भावना से लोहा लिया। कबीर ने सफलतापूर्वक दोनों धर्मों की 'श्रधार्मिकता' पर कुठाराघात किया और एक नये सप्रदाय का स्त्रपात किया जो 'संतमत' के नाम से प्रख्यात हुन्ना। इस संप्रदाय ने शास्त्रीय जिटलतान्त्रों से सुलभा कर धर्म को सरल श्रौर जीवनमय बना दिया जिससे साधारण जनता भी उससे श्रांतः प्रेरणाएं ले सके। यही कारण है कि इस संतमत में समाज के साधारण श्रौर निम्न व्यक्ति भी सम्मिलित हो सके जिनकी पहुँच शास्त्रीय ज्ञान तक नहीं

थी। कबीर ने साधारण जीवन के रूपकों द्वारा अथवा अनुभृतिपूर्ण सरस चित्रों के सहारे ही आत्मा, प्रमात्मा और ससार की समस्याओं को सुन्रभाया। धर्म-प्रचार की इस शैली ने धर्म को व्यक्तिगत अनुभव का एक अंग बना दिया

श्रीर समाज ने धर्म के वास्तविक रूप को पहिचान लिया।

जनता का यह गतिशील सहयोग कबीर की रचनात्रों के पन्न में अनु-कूल सिद्ध नहीं हुआ। कबीर संत पहले थे, किव बाद में । उन्होंने किवता का चमत्कार प्रदर्शित करने के लिए कंट सुखरित नहीं किया,

कविता का रूप

उन्होंने धर्म के व्यापक रूप को सुबोध बनाने के लिए काव्य नियोजित किया। श्रतः कबीर में धार्मिक दृष्टिकोण पधान है काव्यगत दृष्टिकोण गौण। यह दूसरी बात है कि जीवन

में 'गहरी पैठ' होने के कारण उनकी कविता में जीवन की क्रांति सहस्रकृष्ती हो उठी । उससे धर्म प्राणमय होकर अनेक चित्रों में साकार हो गया जित कवीर

कवि कबीर हो गए यद्यपि संत ने न तो भाषा के रूप को सँवारा और न पिगल की मात्रिक ग्रीर वर्णिक शैली का ग्रानावश्यक ग्रानुकरण किया। गेय पदो के रूप में उन्होंने कविता कही श्रीर जनता ने उसमें श्रपना कठ मिला दिया। जन-वाणी के रूप में ये पद समाज में सचिरित हो गए। साथ ही साथ कवीर के नाम से जनता ने नवीन पदों की रचना करने में कबीर के प्रति ऋपनी श्रद्धा श्रीर भक्ति समभी। इस प्रकार कबीर की वाणी मे ऐसे-ऐसे पद प्रचित्र किए गए जिनमें न तो कबीर की स्रात्मा है स्रौर न उसका स्रांज । कबीर ने 'पुस्तक-ज्ञान' का तिरस्कार किया था स्रतः स्वयं उन्होंने किसी विशिष्ट अंथ की रचना नहीं की। वे तो जनता में उपदेश देते थे और अपने पदी की उपदेश का माध्यम बनाते थे। फलतः पदो में न तो कोई क्रमबद्धता है श्रीर न कोई शृंखला। कविता का रूप मुक्तक होने के कारण संत संप्रदाय के भक्तो द्वारा मनमाना बढ़ाया-घटाया गया है। ब्रातः कबीर के नाम से प्रसिद्ध रचना में कबीर की वास्तविक रचना पाना बहुत कठिन हो गया है। कबीर के नाम से पाई जाने वाली रचना ऋधिकांशतः कबीर के प्रथम शिष्य धर्मदास द्वारा ही लिखी गई है। बाद में तो कवीर-पंथी साधुत्रों ने ऋपनी ऋोर से बहुत सी रचना की ख्रौर संत कबीर में अपनी प्रगाढ श्रद्धा होने के कारण उसे कबीर के नाम से ही प्रचारित किया। कबीर के प्रति इस श्रद्धा श्रीर भक्ति ने कबीर की कविता का वास्तविक रूप ही हमसे छीन लिया श्रीर श्राज कवीर के नाम से प्रचलित रचना को हम संदिग्ध दृष्टि से देखने लगे हैं।

इस समय कबीर की किवता के बहुत से संग्रह प्रकाशित हैं। किवता के संग्रह प्रायः सभी में पाठ-भेद हैं। इस दृष्टिकोण से निम्नलिखित संस्करण श्रिधिक प्रसिद्ध कहे जा सकते हैं:—

- संतबानी संग्रह (बेलवेडियर प्रेस) प्रकाशित सन् १६०५, बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद।
- २· बीजकमूल (कबीरचौरा, बनारस) प्रकाशित सन् १९३१, महा-बीर प्रसाद, नैशनल प्रेस, बनारस केंट।
- ३· सत्य कबीर की साखी (श्री युगलानंद कबीरपंथी भारतपथिक) प्रकाशित सन् १६२०, श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस, बंबई।
- ४· सद्गुह कबीर साहब का साखी प्रंथ (कबीर धर्मवर्धक कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा) प्रकाशित सन् १९३५, महंत श्री बालकदास जी, धर्मवर्धक

कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा।

५. बीजक श्री कबीर साहब (साधु पूरनदास जी) प्रकाशित सन् १९०५, बाबू सुरलीधर, काली स्थान, करनेलगंज, इलाहाबाद।

६· कबीर ग्रंथावली (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी) प्रकाशित सन् १९२८, इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग ।

उपर्युक्त संस्करणों में बीजक श्रीर साखी ग्रंथ श्रलग-श्रलग श्रथवा मिले हुए ग्रंथ हैं जिनसे कबीर की कविता का ज्ञान जनता में सम्यक् रूप

संग्रहों की प्रामाणिकता संत्रानी संग्रह से अवश्य हो गया किंतु इन सभी संस्करणो की प्रामा णिकता चिंत्य है। बेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित संतवानी-संग्रह का प्रचार सर्वाधिक है किंतु यह प्रति संतो और महात्मात्रो द्वारा एकत्रित सामग्री के आधार पर ही संक-

लित की गई है। उसका रूप साधु संतों के गाये हुए पदों श्रीर गीतों से ही निर्मित है, किसी प्राचीन हस्तलिखित प्रति का श्राधार उसके संकलन में नहीं लिया गया श्रीर यदि लिया भी गया है तो उसका कोई संकेत नहीं दिया गया।

कबीरचौरा ने जो बीजक मूल की प्रति प्रकाशित की है, उसका पाठ अपनेक प्रतियों के आधार पर अवश्य है किंतु वे प्रतियाँ केवल 'साची रूप' से

ही उपयोग में लाई गई हैं। इस प्रति का मूल आधार कबीरचौरा का प्राचीन प्रचलित पाठ है। किंतु यह प्राचीन बीजक मूल पाठ किस प्रति के आधार पर है, इसका कोई उल्लेख नहीं

किया गया।

श्री युगलानंद कवीरपंथी भारतपथिक की प्रति प्रामाणिक प्रतियों की सहायता से भी प्रामाणिक नहीं हो सकी। श्री युगलानंद ने ऋपनी प्रति को ऋनेक प्रतियों से शुद्ध भी किया है। 'जिन पुस्तकों से यह शुद्ध हुई है उनमें से एक प्रतितों रसीदपुर शिवपुर निवासी श्रीमान बख़शी गोपाललाल जी पूर्व

ैबीजक मूल के संपादक साधु लखनदास श्रीर साधु रामफलदास लिखने हैं:— श्रपने मत तथा इस ग्रंथ का संशोधन ग्यारह ग्रंथों से किया है जिसमे छ: टीका-टिप्पणी साथ है और पांच हाथ की लिखी पोथी है परंतु इन सब ग्रंथों को साची रूप मे रखा था, केवल स्थान कवीरचौरा काशी के पुराने और प्रचलित पाठ पर विशेष ध्यान दिया ग्या है।

श्रमात्य शिवहरराज्य के पुस्तकालय से पाप्त हुई थी जो संवत् १६०० की लिखी हुई है। दूसरी प्रति नागपुर इन्द्रभान जी निवासी श्री भैरव-दीन तिवारी जी ने कपाकर भेजी थी जिसमें अनेक संतों सत्य कबीर की साखी की वाणी के साथ-साथ यह साखी भी है ऋौर संवत १८४२ की लिखी है ऋौर तीसरी प्रति मखदूमपुर जि० गया निवासी श्री नेतालालराम जी की भेजी हुई है, जिसमें यद्यपि सन् सवत् नहीं लिखा है परंतु पुस्तक के देखने से जान पड़ता है कि यह भी प्राचीन ही लिखी हुई है। इसके ऋतिरिक्त स्वामी श्री युगलानद जी के पास ऋौर भी ऋनेक प्रतियाँ थीं जिससे उन्होंने इस पुस्तक को शुद्ध कर लिया है।" (श्री खेमराज श्रीकृष्णदास) यदि श्री युगलानंद जी ऋपनी प्रति में संवत् १६०० की प्रतिवाली सामग्री रखते तो उनकी प्रति अवश्य पामाखिक होती किंतु उन्होंने किया यह है कि 'कबीर साहव की जितनी साखियाँ जगत में प्रसिद्ध हैं सब इसी पुस्तक में' संकलित कर ली हैं ऋौर उन्हें संवत् १६०० की प्रति की साखियों से यथास्थान शुद्ध किया है। इससे इस पुस्तक की बहुत-सी सामग्री संवत् १६००की प्रति से ऋति. रिक्त है श्रौर उसकी प्रामाणिकता के सबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी प्रति में प्रामाणिक ग्रीर श्रप्रामाणिक सामग्री एक साथ मिल गई है।

कबीर धर्मवर्धक कार्यालय सीयावाग बड़ौदा का साखी ग्रंथ एक त्रालोचनात्मक त्रवतरिएका त्रौर त्रमुक्रमिएका के साथ है त्रौर उसमें कबीर की सभी साखियाँ संग्रहीत हैं किंतु पुस्तक में किसी भी स्थान पर नहीं लिखा है कि साखियों के पाठ का त्र्याधार साखी ग्रंथ क्या है। त्रुतः इस पाठ की प्रामाणिकता के संबंध में कछ

भी नहीं कहा जा सकता।

साधु पूरनदास जी का बीजक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध कहा जाता है। संवत् १८६४ में उन्होंने उसकी 'त्रिज्या' लिखी। यह त्रिज्या 'पहली बार बाबा देवी-प्रसाद और सेवादास और मिस्त्री वालगोविंद की सहायता से मुंशी गंगाप्रसाद वर्मा लखनऊ के छापेखाने में छापी गई थी। उसके बहुत श्रशुद्ध हो जाने के कारण हर जगह के साधु लोग बहुत शिकायत किया करते थे।.....सव साधु-महात्माओं की दया से एक प्रति हस्तलिखित बीजक त्रिज्या सहित बुरहान-पुर की लिखी हुई, साधु काशीदास जी साहव से हमको मिली। उस ग्रंथ

ट १०॥ म्रा॥ ६२ ॥पद्याय ॥या। स्याया ॥ स्व प्रण मवत १५६१ तिष्क त्यथाणा समधारे मच्यक त्याया । द्यास्त्राचित्रा जास भी तमाम खट्टा सिपूस्तकं द्रश्चाता इमंति तंमया यहिष्ठ इतावाम हो शिन दिया ग्री हि या। बाक्स ने समराकं दी मी। सु बारणा इक्रीती की की। जिरक्रीती बैठे संगा। यहे वो पो ने के रणा। तिहिस्स रोती पांगी मासाधन(मिटी जनमक्षिणम् यत्त्रांत्रोत्रोत्राज्ञाज्ञाजनक्ष्यमुक्त्याक्ष्यक्त्रवीजनमाजायाष्ट्रिण यरिस्रस्थित् हिन् |मास्याम्बर्धातस्योगनस्यामास्माजिष्ये|विरविनम्बाबिषाराक्षामामायमा।तिसंहरीनस्राधारानममरनम्।विरीनम्|| क्तस्य स्थाना वाज्ञ क्रमान निर्मेड की या गमाना मंत्र सार्थाना गपा गाइध त्युक्ते आया। मुडे गाड तय दो घरम |तुस्मीते|हि मयात्ररहजा॥गज्ञरनेषारेषेटावा॥मेगलगाऽञ्चरञ्जपेषाया।सावसीलक्षेयेकारीजे॥मवसाँक्षीत्रे रागार्थाए से प्रवास एक ही पांगामक राखे हैं मारी हो मी। मारी मूमारी ले पोतामाम हो कहा के छोती। धरती हो हो प्पवित्रमामें।।छोतित्रपादनीकविद्यिनेंगी।प्याकाहमध्कतेविवारा।।क्रुंनवतिरिहोद्रहिशाबारा।।प्पाप्तन जीव् किमरमाामां तिञ्जमां निजीवके ममोाक्ति स्थायार जुबस्ते तावाषमां व विमासती घनपाया।। सालिग रामिताक रिष्ट्र आ |बासीजै॥मावमगतिसीसेवामांभै|समग्रयम्बस्तिन्।खांभै|।ऋग्रेनपद्ममनहराष्ट्र।।यसीयतिसिलिमनभैन् कहेकाबारहरिमगतिविनामुकतिमहरिम्नाधारिमेणीश्मिडतिष्राक्रबीक्नीक्ताबाषामंत्रुरागसमाप्रशासाधाः गीमायजञ्जसम्बर्गते अविरजमीया।अधिरजमीमाजोक्री।प्रामुहागलनीस्द्रीखार्षिसद्सीया।दंसानुस्र नसमाई।।जबलगनावमगतिनदीकरिद्री।।नबलगमबुसागरक्त्रंतिरिद्री।भावसगतिवस्वास्विम।क्ष्टेनससिस्

संवत् १४६१ की हस्तिलिखित प्रति के श्रीतम पृष्ठ की प्रतिलिपि

की शुद्धता को देखकर हमारा मन बहुत प्रसन्न हुन्ना, श्रौर साधु काशीदासजी साहब ने इस त्रिज्या के शोधने में पूर्ण परिश्रम उठाकर सहायता दी है।'' (बाबू मुरलीधर) यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि साधु काशीदासजी साहब की जी प्रति थी वह किस संवत् की थी श्रौर उसका स्राधार क्या था ? यों बीजक को कबीर के विचारों का पुराना संग्रह मानने में कोई स्नापत्ति नहीं होनी चाहिए।

प्रामाणिकता के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए काशी नागरी प्रचारिणी सभा से रायबहादुर श्री (श्रव डाक्टर) श्यामसुंदरदास जी ने कबीर प्रंथावली का प्रकाशन किया। यह संस्करण दो प्राचीन प्रतियों के

कबीर यथावली

श्राधार पर प्रस्तुत किया गया है। एक प्रति संवत् १५६१ की लिखी हुई है श्रीर दूसरी संवत् १८८१ की। "दोनो प्रतियाँ सुंदर श्रज्ञरो में लिखी हैं श्रीर पूर्णतया सुरज्ञित

हैं। इन दोनो प्रतियों के देखने पर यह प्रकट हुआ कि इस समय कबीरदास जी के नाम से जितने प्रथ प्रसिद्ध हैं उनका कदाचित दशमांश भी इन दोनों प्रतियों में नहीं है। यद्यपि इन दोनों प्रतियों के लिपिकाल में ३२० वर्ष का ख्रांतर है पर फिर भी दोनो में पाठ-भेद बहुत ही कम है। संवत् १८८१ की प्रति में संवत् १५६१ वाली प्रति की अपेचा केवल १३१ दोहें और ५ पद अधिक हैं। नगरी प्रचारिणी सभा के इस संस्करण का मूल आधार संवत् १५६१ की लिखी हस्तिलिखत प्रति है जिसके प्रथम और अतिम पृष्ठों के चित्र इस संस्करण के साथ प्रकाशित हैं। यदि इस प्रति को बारीकी से देखा जाय तो इसकी प्रामाणिकता के सबंध में सदेह बना ही रहता है। संदेह का पहला कारण तो यह है कि इस हस्तिलिखत प्रति की पृष्पिका ग्रंथ में लिखे गए अच्चरों से भिन्न और मोटे अच्चरों में लिखी गई है। समस्त ग्रंथ और पृष्पिका लिखने में एक ही हाथ नहीं मालूम होता। प्रति का खंतिम अश यह है:—

इतिश्रीकबीरजीकीबांगींसंपूरग्यसमाप्तः ॥ साषी ॥८१०॥ श्रंग ॥६६॥ पद ४०२॥ राग १५॥

पुष्पिका यह है: —संपूर्णसंवत् १५६१ तिप्पकृतावाणारसमध्यषेमचंद् पठनाथ् मलुकदासबाचिबचाजांसूश्री रामरामछ्याद्रसि प्रतकंद्रष्ट्वाताइसंतितंमया यदिशुद्धंतोवाममदोशोनदियतां ॥

प्रति के स्रांतिम स्रंश का 'संपूरण' पुष्पिका में 'संपूर्ण' हो गया है। इस संबंध में श्री हज़ारी प्रसाद द्विवेदी भी लिखते हैं, "एक बार 'इतिश्री कबीर

जी की बागाी संपूरण समाप्तः।।..... ' इत्यादि लिखकर फिर से ऋपेचाकृत मीटी लिखावट से 'सपूर्ण संवत् १५६१' इत्यादि लिखना क्या सदेहास्पद नहीं है ? पहली बार का 'संपूरण' श्रीर दूसरी बार का 'संपूर्ण' काफी सर्वतपूर्ण है। एक ही शब्द के ये दो रूप-हिजे और आकार-प्रकार में स्पष्ट ही बना रहे है कि ये एक हाथ के लिखे नहीं हैं। ऐसा जान पड़ता है कि स्रितिम डेट पिकयाँ किसी बुद्धिमान की कृति हैं। " इस प्रकार इस प्रति की पुष्पिका संपूर्ण श्रंथ के बाद की लिखी हुई जान पड़ती है। पुष्पिका में एक वात ब्रीर ध्यान देने योग्य है। मूल में 'ल' 'क' 'श्री' जिस ब्राकार-प्रकार में लिखे गए हैं उस त्राकार-प्रकार में वे पुष्पिका में नहीं लिखे गए। फिर मूल प्रति में 'य' स्त्रौर 'व' के नीचे बिंदु रक्खे गए हैं जो पुष्पिका के 'य' श्रीर 'व' के नीचे नहीं हैं। 'दोघ' के हिज्जे के श्रांतर ने तोयह स्पष्ट ही निश्चित कर दिया है कि पुष्पिका स्त्रीर मूल एक ही व्यक्तिद्वारा नहीं लिखे गए । मूल के ऋंतिम पृष्ठ की चौथी पंक्ति में हैं:—'पीया दूध रुष्ठ हैं श्राया । मुई गाइ तब दोष लगाया ।' यही 'दोष' पुष्पिका में 'दोशो न दियतां' में 'दोश' लिखा गया है । इसी प्रकार मूल में 'इंद्री स्वारिथ सब कीया बंध्या भ्रम सरीर' में 'इंद्री' के 'द्र' का जो रूप है वह पुष्पिका में 'याद्रिस पूस्तकं द्रष्ट्या' में 'यार्द्रास' अप्रौर 'द्रष्ट्या' के 'द्र' का रूप नहीं है। इन अप्रनेक कारणों से यह प्रति प्रामाणिक ज्ञात नहीं होती। सदेह का दृसरा कारण यह है कि इस प्रति में पंजाबीपन बहुत है जब कि बनारस में लिखी जाने के कारण इसमें पूर्वीपन ही ऋधिक होना चाहिए। फिर कबीर की वोली 'पूरबी' ही ऋधिक होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि उनका सारा जन्म 'सिवपुरी (काशी) में ही व्यतीत हुआ। । इस पंजाबीपन का कारण स्वयं ग्रंथ के संपादक बाबू श्यामसुंदरदास की 'समभ में नही आता।' वे लिखते हैं "या तो यह लिपिकत्तों की कृपा का फल है अथवा पंजाबी साधुत्रों की संगति का प्रभाव है।" यदि यह पंजाबीपन लिपिकर्त्ता की 'कृपा का फल' है तो प्रति में कबीर साहब का शुद्ध पाठ ही कहाँ रहा ? श्रीर यदि यह पंजावी साधुत्रों की संगति का प्रमाव है तो क्या बनारस में रहने वाले कबीर साहब

<sup>ै</sup>कवीर — पृष्ठ १९ (हिंदी-ग्रंथ-रत्नाकर सीरीज, बंबई १९४२) २सगल जनम सिवपुरी गवाइत्रा।

मरती बार मगहरि उठि ऋाइआ ॥ रागु गौड़ी १५

पर बनारस की बोली या बनारस के साधु श्रों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा ? संपादक द्वारा दिए गए ये दोनो कारण केवल मन समकाने के लिए हैं। इस संस्करण में जा पाठ प्रामाणिक माना गया है उसमें भी अपनेक भूलें हैं। इस्तिलिखित प्रतिया में एक लकीर में सभी शब्द मिलाकर लिख दिए जाते हैं, एक शब्द दूसरे शब्द से अलग नहीं रहता। अतः पंक्ति को पढ़ने में दृष्टि का अभ्यास होना चाहिए जिससे शब्दों का अलग अलग कम स्पष्ट पढ़ा जा सके। इस्तिलिखित प्रति को छपाते समय संपादक को संदर्भ और अर्थ समक्त कर शब्दों का स्पष्ट रूप लिखना चाहिए। कबीर प्रयावली में अपनेक स्थलों पर शब्दों को अलग-अलग लिखने में भूल हो गई है। कहीं एक शब्द दूसरे से जाड़ दिया गया है, कहीं किसी शब्द को तोड़ कर आगे और पीछे के शब्दों में मिला दिया गया है जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया है। उदाहरणार्थ रागु गौड़ी के बारहवे पद की दो पक्तियाँ लीजिए:—

चींल मंदलिया बैलर बाबी , कऊवा ताल बजावै । पहरि चोल नांगा दह नाचै , भैंसा निरति करावै ॥ १

यहाँ 'बैलर बाबी' श्रौर 'चोल नागा दह नाचै' का कोई श्रर्थ नहीं होता। वास्तव में 'बैलर बाबी' के स्थान पर होना चाहिए 'बैल रबाबी' श्रौर 'चोल नागा दह नाचै' के स्थान पर 'चोलना गादह नाचै'। इस प्रकार के श्रशुद्ध पाठ कबीर ग्रंथावली में भरे पड़े हैं। श्रतः कबीर की कविता का प्रामाणिक पाठ इस संस्करण द्वारा भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

कबीर का प्रामाणिक पाठ जानने केसंबंध में हमारे पास कोई विशेष सामग्री नही है। कबीर ने पुस्तक-ज्ञान का सदैव तिरस्कार किया है । श्रतः इसमें संदेह है कि उन्होंने किसी ग्रंथ की रचना की होगी। उन्होंने जीवन श्रीर संसार पर चिंतन कर उपदेश दिए श्रीर शिष्यों ने उन्हें स्मरण रखकर बाद में पुस्तक रूप से प्रस्तुत किए। कबीर ने पुस्तकों से श्रध्ययन तो नहीं किया अ

ैकबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ९२

देकबीर संसा दूरि कर कागद देह बिहाई।
बावन श्रखर सोधि कै हरि चरिनी चितु लाई ॥सलोकु १७३

बैबिदिश्रा न परंड बादु नहीं जानंड।
हिरी गुन कथत सुनत बडरानो ॥ रागु बिलाबक्क २

किंतु उन्होंने श्रपना ज्ञान सत्संग श्रौर स्वानुभूति से श्रवश्य श्रर्जित किया। वे साधारगातः पढ़े लिखे हो सकते हैं क्योकि अच्चर-ज्ञान से संबंध रखने वाली 'वावन ग्रखरी' उन्होंने लिखी है। यह कहा जा सकता है कि 'पंद्रह तिथि' 'सात वार' श्रीर 'बावन श्रखरी' जोगेसुरीबानी की परंपरा हो सकती है श्रीर नाथपंथ से उसका विशेष प्रचार भी हो सकता है किंतु एक बात है। कबीर की 'पद्रह थिंती' 'सात वार' के समानांतर गोरखवानी में 'पद्रह तिथि' श्रौर 'सप्तवार' की रचना तो हमें मिलती है कितु 'बावन ऋखरी' की रचना प्राप्त नहीं होती। 'बावन त्रखरी' की परंपरा की भी संभावना हो सकती है क्योंकि जायसी जैसे सूफ़ी सिद्धांत से प्रभावित कवि ने 'म्रखरावट' की रचना कर वर्णमाला के बावन म्रचरों के संकेत लिखे हैं। फिर भी 'बावन त्राखरी' से कबीर में त्राचर-ज्ञान की संभावना हम मान सकते हैं। हाँ. यह अवश्य कहा जा सकता है कि कबीर की गति साहित्य-शास्त्र में ऋषिक नहीं थीं। यदि वे साहित्य-शास्त्र से परिचित होते तो अपनी भाषा का श्रंगार अवश्य करते और उसका अक्लाङ्गन निश्चय दर कर देते। उनकी भाषा में साहित्यगत संस्कार नहीं है श्रीर वह जन-समदाय की भाषा का अपरिष्कृत रूप ही लिए हुए है। छुंदों में भी मात्रा श्रीर वर्ण की अनेक भूलें हैं। एक ही विचार अनेक बार दुहराया गया है। रूपक श्रीर उदाहरण साहित्य की परंपरा से नहीं लिए गए, वे जीवन की घटनात्रों के प्रतिबिंब हैं। इस प्रकार उनकी भाषा श्रौर भाव-राशि साहित्य-चेत्र की परिधि से बाहर ही है। फिर जब उन्होंने एक बार भी 'लिखने' की बात नहीं कही तब उनकी वाणी का वास्तविक रूप प्राप्त होना कठिन ही नहीं, श्रसंभव है।

कबीर के नाम से आज बहुत से ग्रंथ हमारे सामने हैं। वे स्वयं कबीर द्वारा रचित हैं अथवा उनके शिष्यों द्वारा, यह भी संदिग्ध है।

इतनी बात तो निश्चित है कि वे एक ही लेखक के द्वारा

खोज रिपोर्ट

नहीं लिखे गए। उनमें शैली की बहुत भिन्नता है यद्यपि सभी शैलियों की भाषा में साहित्यिकता बहुत थोड़ी है। उसका कारण यह है कि इन सभी ग्रंथों के लेखक संत

ही थे, कवि नहीं। उनका इष्टिकोण धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार था, साहित्य-शैलियों का निर्माण नहीं।

नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस की खोज रिपोर्ट के अनुसार सन् १९०१ से

लेकर सन् १६२२ की खोज में कबीर द्वारा रचित ५५ प्रतियों की सूची मिलती है। उनका विवरण इस प्रकार है:—

| सन्  | ग्रंथ नाम                 | पद्य-संख्या | विवरण                                  |
|------|---------------------------|-------------|----------------------------------------|
| १६०१ | १ कबीर जी की साखी         | ६२४         | ज्ञान विषय पद्य                        |
|      | २ राम सार                 | १२०         | राम महिमा                              |
| १६०२ | १ कबीर जी के पद           | १५१२        | पद                                     |
|      | २ कबीर जी की रमैनी        | •••         | •••                                    |
|      | ३ कबीर जी की साखियाँ      | •••         | •••                                    |
|      | ४ कबीर जी की साखी         | •••         | इसकी एक प्रति ऋौर<br>भी है।            |
|      | ५ कबीर जी के दोहे         | ४३२         | नीति ऋौर धर्म विषय<br>के दोहे          |
|      | ६ कबीर जी के पद           | •••         | •••                                    |
|      | ७ कबीर जी के कृत          | •••         | •••                                    |
|      | ⊏ राग सोरठ का पद          | •••         | मीरां, कबीर श्रौर नाम-<br>देव जी के पद |
| १६०६ | १ श्रमर मूल               | •••         | •••                                    |
|      | २ ऋनुराग सागर             | •••         | •••                                    |
|      | ३ उग्र ज्ञान मूल सिद्धांत | •••         | • • •                                  |
|      | ४ कबीर परिचय की साखी      | •••         | •••                                    |
|      | ५ ब्रह्म निरूपण           | •••         | •••                                    |
|      | ६ शब्दावली                | •••         | इसकी एक प्रति ऋौर<br>भी है।            |
|      | ७ हंसमुक्तावली            | •••         | •••                                    |
| १६०७ | -१६०८-१६०६                |             |                                        |
|      | १ ऋठपहरा                  | २०          | त्राठ प्रहर के दैनिक<br>नाम्सर         |
|      |                           | 4410 -      | श्राचार                                |
|      | २ श्रनुराग सागर           | १५६०        | त्र्याध्यात्मिक विचार                  |
|      | ३ स्त्रमर मूल             | ११५५        | श्रध्यात्म ज्ञान                       |
|      | २                         |             |                                        |

| सन्            | ग्रंथ नाम                   | पद्य-संख्या | विवरण                        |  |
|----------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|--|
|                | ४ उम्रगीता                  | १०२५        | कबीर श्रौर धर्मदास में       |  |
|                |                             |             | ज्ञान-संवाद                  |  |
|                | ५ कबीर ऋौर धर्मदास की गोष्ट | री २९       | "                            |  |
|                | ६ कबीर परिचय की माखी        | ३३५         | •••                          |  |
|                | ७ कबीरबानी                  | 500         | धर्मदास को उपदेश             |  |
|                | ८ निर्भय ज्ञान              | 900         | धर्मदास से कवीर का           |  |
|                |                             |             | श्रात्म-चरित्र वर्णन         |  |
|                | ६ ब्रह्म निरूपण             | ३००         | ब्रह्म का स्वरूप वर्णन       |  |
|                | १० रमैनी                    | 8~          | सिद्धांत विषयक पद्य          |  |
|                | ११ रामरज्ञा                 | ६३          | रामोञ्चारण से। स्रात्म-      |  |
|                |                             |             | रच्चा                        |  |
|                | १२ शब्द वंशावली             | 50          | श्राध्यात्मिक तत्व           |  |
|                | १३ शब्दावली                 | १८५०        | ,, ,, इसकी एक                |  |
|                |                             |             | प्रति श्रीर है।              |  |
|                | १४ संत कबीर बंदी छोर        | =4          | श्राध्यात्मक सिद्धात         |  |
|                | १५ हिंडोरा वा रेखता         | २१          | श्राध्यात्मिक विषय पर        |  |
|                |                             |             | गीत                          |  |
|                | १६ हंसमुक्तावली             | ३४०         | •••                          |  |
|                | १७ ज्ञानस्तोत्र             | २५          | श्राध्यात्मिक सिद्धांत श्रीर |  |
|                |                             |             | ब्रह्म-निरूपरा               |  |
|                | १८ कबीर की बानी             | १६५         | "                            |  |
| १६०६-१६१०-१६११ |                             |             |                              |  |
|                | र श्रचरखंड की रमैनी         | ६१          | त्राध्यात्मिक उपदेश          |  |
|                | २ श्रच्तरमेद की रमैनी       | ६०          | श्राध्यात्मिक ज्ञान          |  |
|                | ३ त्र्रगाध मंगल             | ३४          | योग-साधन                     |  |
|                | ४ श्रनुराग सागर             | १५०४        | श्राध्यात्मक उपदेश           |  |
| •              | श्रालिफ नामा (१)            | ₹४          | "                            |  |
|                | ६ त्र्रालिफ़ नामा (२)       | ४१          | "                            |  |
| '              | अर्ज्जनामा कबीर का          | २०          | प्रार्थना                    |  |
|                |                             |             |                              |  |

| सन् | प्रंथ नाम                          | पद्य-संख्या     | विवरण                        |
|-----|------------------------------------|-----------------|------------------------------|
|     | <ul><li>स्रारती कबीर कृत</li></ul> | ६०              | श्रारती-विधि                 |
|     | ९ कबीर श्रष्टक                     | २३              | ब्रह्म-प्रशंसा               |
|     | १० कबीर गोरख की गुष्टि             | १६०             | कबीर गोरख संवाद              |
|     | ११ कबीर जी की साखी                 | १६००            | श्रध्यातम ज्ञान              |
|     | १२ कबीर साहब की बानी               | ३८३०            | 91                           |
|     | १३ कर्मकांड की रमैनी               | 22              | **                           |
|     | १४ गोष्ठी गोरख कबीर की             | દ્ય             | गोरख कबीर संवाद              |
|     | १५ चौका पर की रमैनी                | *\$             | धार्मिक सिद्धांत             |
|     | १६ चौंतीसा कबीर का                 | <sub>ઉ</sub> પૂ | <b>,,</b>                    |
|     | १७ छुप्पय कबीर का                  | २६              | भक्तों के विषय में           |
|     | १८ जन्मबोध                         | २५०             | त्र्याध्यात्मिक <b>ज्ञान</b> |
|     | १९ तीसा जंत्र                      | 85              | "                            |
|     | २० नाम माहात्म्य (१)               | ३२              | नाम महिमा                    |
|     | २१ नाम माहात्म्य (२)               | ३९५             | 99                           |
|     | २२ पिया पिछानबे को श्रंग           | 80              | श्रध्यात्म ज्ञान             |
|     | २३ पुकार कबीर कृत                  | २२              | ब्रह्म-स्तुति                |
|     | २४ बलख की पैज                      | ११५             | कबीर ऋौर शाह बलख             |
|     |                                    |                 | संवाद                        |
|     | २५ बारामासी                        | ५०              | श्रध्यात्म ज्ञान             |
|     | २६ बीजक कबीर का                    | ५७०             | 33                           |
|     | २७ भक्तिका स्रंग                   | ३४              | भक्ति का प्रभाव              |
|     | २८ मुहम्मद बोध                     | 880             | कबीर श्रौर मुहम्मद संवाद     |
|     | २९ माषौं षंड चौतीसा                | પ્રપ્           | श्रध्यात्मज्ञान, भक्ति श्रीर |
|     |                                    |                 | सद्गुण                       |
|     | ३० मंगल शब्द                       | १०३             | ब्रह्म-प्रशंसा               |
|     | ३१ रेखता                           | १६७०            | गुरु महिमा श्रौर             |
|     |                                    |                 | श्रध्यातम ज्ञान              |
|     | ३२ शब्द ऋलह दुक                    | १६५             | श्राध्यात्मक सिद्धांत        |
|     | ३३ शब्द राग काफ़ी ऋौर राग प        | गुवा २३०        | ,,                           |

| सन् | ग्रंथ नाम                      | पद्य संख्या | विवरण                                  |
|-----|--------------------------------|-------------|----------------------------------------|
|     | ३४ शब्द राग गौरी स्त्रौर रागरे | रव १०४      | श्राध्यात्मिक सिद्धांत                 |
|     | ३५ सतनामा या सत कबीर           | ७२          | ,,                                     |
|     | ३६ सतसंग कौ श्रग               | ३०          | सत्संग महिमा                           |
|     | ३७ साध कौ ऋग                   | ४७          | भक्त श्रौर भक्ति-निरूपण                |
|     | ३८ सतसंग कौ ऋंग                | ३०          | सत्संग महिमा                           |
|     | ३९ स्वाँस गुंजार               | १५६७        | प्राणायाम                              |
|     | ४० ज्ञानगुदड़ी                 | ३०          | श्राध्यात्मिक सिद्धात                  |
|     | ४१ ज्ञानचौतीसा                 | ११५         | 33                                     |
|     | ४२ ज्ञानसरोदय                  | २००         | <b>संगीत श्रौर श्रध्या</b> त्म सिद्धात |
|     | ४३ ज्ञानसंबोध                  | ५७०         | संत महिमा                              |
|     | ४४ ज्ञानसागर                   | १६८०        | श्रध्यातम ज्ञान                        |
| १६१ | ७-१६१८-१६१६                    |             |                                        |
|     | १ कायापंजी                     | 50          | योग                                    |
|     | २ विचारमाला                    | 900         | उपदेश                                  |
|     | ३ विवेकसागर                    | ३२५         | उपदेश श्रौर गीत                        |
| १६२ | o-१ <b>६२१-१६२</b> २           |             |                                        |
|     | १ बीजक                         | १४८०        | भक्ति, ज्ञान                           |
|     | २ सुरति संवाद                  | ३००         | ब्रह्म-स्तुति                          |
|     | ३ ज्ञानचौंतीसा                 | १३०         | ज्ञान श्रौर भक्ति                      |
|     |                                |             |                                        |

यदि इन सभी प्रतियों के नाम श्रीर विषय पर दृष्टि डाली जाय तो ज्ञात होगा कि कुछ ग्रंथ भिन्न नाम की प्रतियों में हैं श्रीर कुछ श्रम्य बड़े ग्रंथों के भाग मात्र है। यथा 'सतसंत को श्रंग' (३६) या 'साध को श्रंग' (३७) निश्चय ही कबीर जी के पद या कबीर जी की साखी के श्रंग हैं। यदि स्वतंत्र ग्रंथों की गिनती की जाय तो वे श्रधिक से श्रधिक ५६ होगे। किंतु क्या ये सभी ग्रंथ प्रामाणिक हैं? कुछ ग्रंथ तो ऐसे हैं जो केवल काल्पनिक कथावस्तु के श्राधार पर हैं, जैसे बलख की पैज, मुहम्मद बोध श्रथवा कबीर गोरष की गुष्टि। शाह बलख, मुहम्मद श्रीर गोरखनाथ से कभी कबीर का संवाद हुआ ही न होगा क्योंकि ये सब कबीर के पूर्ववर्ती हैं। कबीरपंथी साधुश्रों ने कबीर साहब का महत्त्व बढ़ाने के लिए उनकी प्रशंसा में ये ग्रंथ लिख दिये होगे।

नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में कुछ ही ग्रंथों का लिपिकाल दिया गया है। इसके ऋनुसार सबसे पुराने इस्तलिखित ग्रंथ निम्नलिखित हैं:—

१ कबीर जी के पद ३ कबीर जी की साखी २ कबीर जी की रमैनी ४ कबीर जी की कत

इन प्रथों का लिपिकाल विक्रम संवत् १६४६ दिया गया है श्लीर रचना-काल संवत् १६००। कबीर १६०० तक जीवित नहीं रहे यह निर्विवाद है। श्लातः ये ग्रंथ उनके द्वारा नहीं लिखे जा सकते; उनके शिष्यों द्वारा जोधपुर राज्य पुस्त- इनकी रचना कही जा सकती है। ये सभी ग्रंथ जोधपुर के का जय के ग्रंथ राज्य-पुस्तकालय में सुरिच्चित कहे गए हैं। मैंने जोधपुर के राज्य-पुस्तकालय से कबीर संबंधी सभी ग्रंथो की प्रति-लिपियाँ मँगवाईं। वहाँ से मुक्ते द हस्तिलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुईं जो निम्नलिखित हैं:—

> कबीर गोरष गुष्ट (पत्र संख्या ७) कबीर जी की मात्रा ( ,, ?) कबीर परिचय ( ,, १३ ) ४ कबीर रैदास सवाद ( ,, २) ५ कबीर साखी ( "३६ ) ६ कबीर धम्माल ( ,, ११) ७ कबीर पद ( ,, २४ ) कबीर साखी ( " ६)

इन प्रतियों में खोज रिपोर्ट द्वारा निर्दिष्ट 'कबीर जी कौ कृत' श्रौर 'कबीर जी की रमैनी' नहीं हैं। 'कबीर जी की साखी' श्रौर 'कबीर जी के पद' श्रवश्य हैं। किंतु जोधपुर राज्य पुस्तकालय से प्राप्त हुए एक ग्रंथ को छोड़कर किसी भी ग्रंथ में लिपिकाल नहीं दिया गया है। केवल 'कबीर गोराष गुष्ट' का काल संवत १७६५ दिया गया है। श्रातः खोज रिपोर्ट का प्रमाण संदिग्ध श्रौर श्रविश्वसनीय है।

मैंने कबीर संबंधी अनेक हस्तलिखित ग्रंथ देखे हैं किंतु उनके शुद्ध रूप के संबंध में मुक्ते विश्वास कम हुआ है। इसके अनेक कारण हैं:— ्र. कबीर-पंथ के अनुयायी प्रमुखतः समाज की निम्नश्रेणी के होने अनेक हस्तिलिखत के कारण साहित्य और भाषा के ज्ञान में अत्यंत साधारण होंगे। अतः हस्तिलिपि-लेखन में उनसे बहुत सी भूले हो सकती हैं।

्र. कबीर का काव्य अधिकतर मौखिक ही रहा। वह गुरु के मुख में अधिक प्रभावशाली है, पुस्तक में नहीं। अतः कबीरपंथ में पुस्तक का महत्त्व गुरु से अपेन्नाकृत कम है। सद्गुरु का उपदेश 'कर्ण विभूपण' के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, पुस्तक-पाठ से नहीं। इसलिए पुस्तक-पाठ सदैव अप्रधान समका गया है। जब गुरु का उपदेश प्रधान हो गया तब परंपरागत पाठ में परिवर्तन होने की आशंका यथेष्ट हो जाती है। प्रत्येक गुरु उस पाठ में अपनी स्मरणशक्ति के अनुसार कम या अधिक परिवर्तन कर सकता है। फिर गुरु हो जाने परतो अपनी ओर से घटाने और बढ़ाने का अधिकार भी वह रख सकता है। इस प्रकार प्रथम पाठ से यह उपदेश कितना दूर होगा, यह अनुमान किया जा सकता है। फिर युगों के प्रवाह में सिद्धांतों की रूप-रेखा में भी भिन्नता आ सकती है। न्ये सिद्धांतों के बीच में पड़ कर कविता की दिशा दूसरी ही हो जाती है।

्रे. कबीर के सिद्धांत जनता में व्यापक रूप से प्रचलित थे। उनके विचार भिन्न-भिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न वर्ग के लोगों में प्रचारित होते रहे। ग्रात: प्रांती-यता के दृष्टिकोण से अथवा अशिचित जनता के संपर्क में ग्राने से उनके पदों श्रीर सालियों में बहुत भिन्नता श्रा सकती है। क<u>बीर ग्रंथावली का पंजावीपन इस बात का प्रमाण है। भाषा श्रीर भावों को इस भिन्नता से बचाने के लिए कभी कोई संघ श्रीर संगीति की श्रायोजना नहीं हुई। न कभी कोई ऐसा प्रयत्न हुआ जिससे भिन्न-भिन्न प्रांतों में प्रचलित वाणी को एक रूप दे दिया जाता जैसा कि बौद्ध या जैन धर्मों में हुआ करता था। योग्य श्रीर मान्य श्राचायों के विचार-विनिमय श्रथवा परामर्श से जो काव्य में एक रूपता श्राती बंह प्रचित श्रथवा भूले हुए सिद्धांतों को व्यवस्थित कर सकती। किंतु इस प्रकार के प्रयत्न कबीरपंथ में कभी नहीं हुए।</u>

र. इस्तिलिखित ग्रंथों में जो पंक्तियाँ लिखी जाती हैं वे एक पूरी लक्षीर की लंबाई में कभी पूर्ण होती हैं, कभी अपूर्ण। यहाँ तक कि शब्द भी टूट जाते हैं। प्रतिलिपि करने में ऐसे स्थलों पर अपनेक भूकों हो जाती हैं। पंक्तियों में शब्द भी श्रापस में जुड़े रहते हैं श्रीर वे शब्द स्पष्टतः श्रांखों के सामने न रहने से कभी-कभी प्रतिलिपियों में छूट जाते हैं। ऐसे प्रसंग श्रानेक बार हस्त-लिखित प्रतियों में पाये जाते हैं। इस संबंध में कबीर ग्रंथावली से एक उदा-हरण दिया जा चुका है। एक पूरा शब्द जब पंक्ति के श्रंत में टूट जाता है तब कभी-कभी उसे दूसरी पंक्ति में जोड़ने से भ्रांति हो जाती है। विराम चिन्हों के श्रभाव में यह कठिनाई श्रोर भी बढ़ जाती है।

्री. कहीं-कहीं श्रशुद्ध शब्द या चरण के नीचे बिंदु रखकर उसे छोड़ने का संकेत होता है या उस पर हरताल लगा दी जाती है किंतु प्रतिलिपि-कार उस बिंदु को न सममक्तर श्रथवा हरताल के हलके पड़ जाने से श्रशुद्ध शब्द या चरण की प्रतिलिपि कर ही लेता है। वह हाशिया में दिए हुए छोड़े गये शब्दों को पंक्तियों में जोड़ भी लेता है।

द्रिः कहीं-कहीं पत्र-संख्या न डालने से पदों के कम में भी बहुत श्राङ्चन पड़ जाती है। पृष्ठों के बजाय पत्रों पर ही संख्या लिखी जाती है। श्राः एक पत्र की संख्या मिट जाने पर दूसरा पत्र श्रापने संदर्भ की सूचना नहीं दे सकता जब तक कि उसमें कोई टूटा हुआ शब्द या चरण न हो। इस कठिनाई से वह पत्र प्रथ में कहाँ जोड़ा जाय यह एक प्रश्न हो जाता है। यदि दो-तीन पत्रों के संबंध में ऐसी कठिनाई हो गई तो सारा इस्तलिखित ग्रंथ ही कम-विहीन हो जाता है। उदाहरण के लिए नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित कबीर ग्रंथावली में 'गोकल नाइक बीठुला मेरो मन लागी तोहि रे' (पद ५) के बाद 'श्रव में पाइबों रे ब्रह्म गियान' (पद ६) है किंतु जोधपुर-राज्य पुस्तकालय की 'श्राथ कबीर जो के पद' में पद ५ के बाद 'मन रे मन ही उलिट समाना' पद है जो कबीर ग्रंथावली में प्रवास की प्रतिलिप बनाई गई होगी उसका एक पत्र खो गया होगा।

✓७. कबीर के काव्य की प्रतियां स्वय किव द्वारा ऋथवा किसी सस्था द्वारा न लिखी जाकर भिन्न-भिन्न स्थानों में तथा भिन्न-भिन्न युगों में की गई हैं। छुपाई के ऋभाव में प्रामाणिक प्रतियों की प्रतिलिपियों में भी ऋनेक ऋशुद्धियाँ ऋा जाती हैं। किसी प्रति की जितनी ही ऋधिक प्रतिलिपियाँ होंगी उसमें ऋशुद्धियों का ऋनुपात उतना ही ऋधिक बढ़ता जावेगा। फिर यड़ी रचना होने के कारण एक ही प्रति की प्रतिलिपियों में ऋनेक व्यक्तियों का हाथ हो सकता है। वहाँ

भूलें श्रीर भी श्रधिक हो सकती हैं। समानता का श्रभाव तो हो ही जायगा। फिर यदि लिपिकार श्रहंभाव से युक्त होगा तो वह पाठ को श्रपनी श्रोर मे शुद्ध भी कर लेगा।

द. भाषा-विज्ञान के अनुसार अनेक पीढ़ियों में उच्चारण-भेद हो जाना स्वाभाविक है। अतः जब तक मूल प्रति या उसमें की गई प्रामाणिक प्रति न मिले तब तक पाठ के संबंध में पूर्ण आश्वस्त होना अत्यत कठिन है।

है. किसी रचना के भिन्न-भिन्न पाटों में ठीक पाट चुनने का कार्य यदि किसी गुरु के द्वारा किया भी गया तो उसके चुनाव की उपयुक्तता भी सदिग्ध ही है। श्रीर यदि चुना हुन्ना पाठ मूल पाठ से भिन्न है तो फिर मूल पाठ त्र्रागे चलकर सदैव के लिए ही लोप हो जाता है।

इस प्रकार प्रतिलिपिकारों की अज्ञानता, समय का अत्याचार, गुरुश्रो की अहम्मन्यता, छपाई के अभाव में हस्तलेखन की कठिनाइयाँ, कविता के भिन्न-भिन्न प्रांतों में व्यापक और मौखिक प्रचार ने कबीर के काव्य को मूल में कितना विकृत किया होगा इसका अनुमान हम सरलता से कर सकते हैं। जब तक किसी प्राचीनतम प्रति का अन्य समकालीन प्रतियों से मिलान कर शुद्ध पाठ प्रस्तुत न किया जाय तब तक हम कबीर के शुद्ध पाठ के मंबंध में सतुष्ट नहीं हो सकते।

उपर्युक्त समीचा को दृष्टि में रखते हुए कबीर की रचना का प्रामाणिक पाठ प्राप्त करना कठिन है। मेरे सामने ऋधिक से ऋधिक विश्वसनीय पाठ श्री

श्री गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञात होता है। श्री ग्रंथ साहब की संकलन पाँचवें गुरु श्री श्रर्जनदेव ने सन् १६०४ (सवत् १६६१) में किया था। सन् १६०४ का यह पाठ श्रत्यंत प्रामाणिक है। इसका कारण यह है कि श्रादि श्री

गुरु ग्रंथ सिक्खों का धार्मिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ सिक्खों द्वारा 'देव स्वरूप' पूज्य होने के कारण अपने रूप में अन्नुएण है और इसके पाठ को स्पर्श करने का साइस किसी को नहीं हो सका। यहाँ तक कि एक-एक मात्रा को मंत्रशक्ति में युक्त समभक्तर उसे पूर्ववत् ही लिखने और छापने का क्रम चला आया है। यह ग्रंथ गुरुमुखी लिपि में है। जब गुरुमुखी लिपि से यह देवनागरी लिपि में छोपा गया तब 'शब्द के स्थान शब्द' रूप में ही इसका रूपान्तर हुआ क्योंकि सिक्ख धर्म के अनुयायियों में विश्वास है कि 'महान पुरुषों की तरफ से जो श्रच्रों के जांड़-तांड़ मत्र रूप दिव्य वाणी में हुश्रा करते हैं, उनके मिलाप में कोई श्रमोघ शक्ती होती है जिसका सर्वसाधारण हम लोग नहीं समक्त सकती। परंतु उनके पठन-पाठन में यथातथ्य उच्चारन से ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसके सिवाय यह भी है कि श्री गुरु प्रथ साहिव जी के प्रतिशत द० शब्द ऐसे हैं जो हिंदी पाठक ठीक-ठीक समक्त सकते हैं। इस विचार के श्रनुसार ही यह हिंदी वीड़ गुरमुखी लिखत श्रनुसार ही रखी गई है श्रर्थात् केवल गुरमुखी श्रच्यों के सथान हिंदी (देवनागरी) श्रच्य ही किये गये हैं। (प्रकाशक की विनय पृष्ठ १, माई मोहनसिंह वैद्य)। इस प्रकार श्रादि श्री गुरु ग्रंथ साहव जी का जो पाठ सन् १६०४ में गुरु श्रर्जनदेव जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वह श्राज भी वर्तमान है। किसी पंडित द्वारा वह नहीं 'शोधा' गया। श्रतः इस पाठ को हम श्रिधक से श्रिधक प्रामाणिक पाठ मान सकते हैं। फिर गुरुमुखी जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहव लिखा गया है, देवनागरी से श्रपेचाकृत कम प्रचलित है। श्रतः देवनागरी लिपि में प्रतिलिपिकारों से जितनी श्रप्रुद्धियों की संभावना हो सकती है उतनी गुरुमुखी लिपि की प्रतिलिपियों में नहीं।

गुरुमुखी लिपि में लिखे जाने पर भी कबीर के काव्य का व्याकरण पूर्वी हिंदी का रूप ही लिए हुए है। उसमें स्थान-स्थान पर पंजाबी प्रभाव अवस्य दृष्टिगत होता है किंतु प्रधान रूप से उसमें हमें पूर्वी हिंदी (अवधी) व्याकरण

**व्याकरण** 

के रूप ही मिलते हैं। संस्कृत से ऋाए हुए संज्ञा-प्राति-पिदकों (stems) के स्वरांत यद्यिण ऋवधी ऋौर पंजाबी में व्यंजनात हो गए हैं तथापि पंजाबी में जो संयुक्त व्यंजन दित्व हो जाते हैं, वे ऋवधी में नहीं हैं। उदाहरणार्थ संस्कृत

का 'श्रुग्नि' पंजाबी में श्रुग्ग या श्रुग्गी हो गया है किंतु श्रवधी में श्रागी, श्रुगन या श्रुगनि है। कबीर ने श्रुगनि ही का प्रयोग किया है, श्रुग्गी का नहीं।

श्चरानि भी जूठी पानी भी जूठा (बसंतु ७)

इस प्रकार अनेक संज्ञा शब्दों के रूप लिखे जा सकते हैं। पंजाबी में हम के लिए असां, तुम के लिए तसी या तुसां और वे या उनके लिए स्त्रोन्ना है। कबीर ने अवधी के हम, तै, तुम, ते या तिन का ही प्रयोग किया है। काजी तै कवन कतेब बखानी (आसा ८)

१ त्रादि श्री गुरु ग्रंथ साहेव जी—मोहनसिइ वैद्य तरनतारन (ऋमृतमर) १९२७।

श्रेसे घर हम बहुत बसाए। (गउड़ी १३) तुम धन धनी उदार तिश्रागी। (बिलावलु ७) तिन कउ किपा भई है श्रपार (बिलावलु ७)

'मैं' का प्रयोग पजाबी और ब्रजभाषा तथा अवधी में समान रूप में है किंतु यह 'मैं' वहीं प्रयुक्त होता. है जहाँ उसकी आवश्यकता सकर्मक कियाओं के भूतकालीन इन्दंत के पहले होती है। प्रस्तुत 'मैं' सस्कृत 'मया' के करणकारक के एक वचन का रूप है। सकर्मक कियाओं के भूतकालीन इन्दंत के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर ब्रजभाषा में 'हों' का प्रयोग होता है। पंजाबी में यह 'होंं' 'हउ' के रूप में पाया जाता है। कबीर ने दो-एक स्थानों पर 'हउ' का प्रयोग अवश्य किया है।

'हउ' पूतु तेरा तूं बापु मेरा (त्र्यासा ३) जहाँ बैसि हड भोजनु खाउ । (बसंतु ७)

यह 'हउ' या तो ब्रजभाषा का प्रभाव है या पंजाबी का।

कवीर ने अपने काव्य में अवधी ही के कारक चिह्न प्रयुक्त किए हैं। कर्ता का 'ऐ' चिह्न है (जो आकारात शब्दों में सकर्मक भूतकाल की किया के

साथ त्र्याता है।)

भोगन हारे भोगित्रा इसु मूरति के मुख छाइ। (त्रासा १४) कर्म कारक की विभक्ति कड है।

हम कड साथर उन्ह कड खाट (गौंड ६)

करण कारक की विभक्ति सिंउ या सौ है।

रे जन मनु माधउ सि<u>उ</u> लाईश्री । (गउड़ी ६), जउ तुम श्रपने जन सौ कामु (गउड़ी ४२),

संप्रदान कारक की विभक्ति 'कड' है।

कहु कबीर ताकुड पुनरिप जनम नहीं (गउड़ी ५३)

श्रपादान कारक की विभक्ति ते है।

प्रभ खंभ ते निकसै कै बिसथार। (बसंतु २),

संबंध कारक की विभक्ति के या कर है।

दिल खलहल जाके जरद र बानी (भैरउ १५)

मूए मरम को का कर जाना (गउड़ी ८),

श्रिधिकरण कारक की विभक्ति मैं या महि है।

माइत्रा महि जिसु रखे उदासु (मैरउ १), त्रागि लगाइ मदर मैं सोवहि (गउड़ी ४४)

कहीं-कहीं खड़ी बोली श्रौर ब्रजभाषा की भी विभक्तियाँ हैं किंतु पंजाबी की नू (कर्म) ने (करण) तों (श्रपादान) दा (संबंध) विच्च (श्रिधकरण) की विभक्तियाँ कहीं नहीं हैं। क्रियाश्रों के सबध में कबीर ने बड़ी स्वतंत्रता ली है। कहीं खड़ी वोली, कहीं ब्रजभाषा श्रौर कहीं श्रवधी की क्रियाश्रों के रूप कबीर की किवता में पाये जाते हैं। श्रवधी में स्वरात धातुएँ क्रिया-निर्माण में 'वा' ग्रहण करती हैं 'या' नहीं। कबीर ने श्रिधकतर 'वा' का प्रयोग ही किया है। 'श्रक जे तहा कुसम रसु पावा। श्रकह कहा कहि का समस्तावा।' (गउड़ी ७५) वर्तमान, भूत श्रौर भविष्यत् काल के क्रिया रूप भी कविता में देखे जा सकते हैं। वर्तमान काल में

ना जानउ बैकुठ है कहाँ।(भै०१६)
कहा नर गरबसि थोरी बात (सारंग १)
इस घर मह है सु तू ढूंढ़ि खाहि।(बसंतु ८) रूप हैं।

हमें 'गरबिस' के साथ साथ भरिह (रामकली ५), बजाविह (रामकली ६), करिह (रामकली ६) ऋादि रूप भी मिलते हैं। भूतकाल में ऋवधी के प्रायः मभी क्रिया रूप पाये जाते हैं। ऋनेक स्थानों पर मध्यम पुरुष ऋौर ऋन्य पुरुष 'मेलिस' के स्थान पर 'मेलउ' का रूप मिलता है। (रामकली १) भविष्यत् काल में हमें 'मरिवो' (गउड़ी १२), चिंढ़बो (गौंड़ ६), जैबो, ऋबो (धनासरी ४) ऋादि के रूप मिलते हैं:—

इंद्रलोक सिवलोकिह जैबो । स्रोछे तप करि बहुरि न श्रेबो । कितु इसके साथ ही खड़ी बोली के भविष्यत् काल के रूप भी कहीं-कही टीख पड़ते हैं:—

अप्रत की बार लहैगी न आहै (आसा ३४)

पंजाबी के एं, सी, होएगा स्त्रादि रूप नहीं मिलते। विस्तार भय से स्त्रनेक उदाहरण नहीं दिए जा सकते। इस विषय पर एक स्रलग ग्रंथ की स्त्राव-श्यकता है किंतु यहाँ यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि कबीर ने स्रवधी के किया रूपों पर ही स्रपनी दृष्टि स्त्रिधिक रक्खी है। फिर भी कुछ पजाबी प्रभाव उनकी भाषा पर दृष्टिगत होते ही हैं:

१. कबीर ने रागु गउड़ी में जो 'बावन ऋखरी' लिखी है उसमें प्रत्येक

श्रच्तरका रूप गुरुमुखी वर्णमाला के ब्यंजन के उच्चारण के श्रनुसार ही रक्खा गया है। उदाहरणार्थ हम 'क' 'ख' 'ग' 'घ' श्रादिको 'कका', 'खखा', 'गगा', 'घघा' के रूप में पाते हैं। गुरुमुखी उच्चारण के अनुरूप होते हुए भी वर्णमाला देवनागरी ही की है क्योंकि गुरुमुखी में 'स' श्रीर 'ह' कवर्ग के पूर्व ही श्राते हैं। देवनागरी में वे श्रंतस्थ के बाद श्राते हैं। कवीर ने 'स' श्रीर 'ह' को श्रंतस्थ के बाद ही रक्खा है। एक बात श्रीर है। गुरुमुखी में ऊष्म में केवल एक ही 'स' होता है। कबीर ने अपनी 'बावन श्रखरी' में 'स' 'ख' 'स' पर भी श्रपने संकेत लिखे हैं। प्रथम 'स' का श्रमिप्राय 'श' से है श्रीर 'ख' का श्रमिप्राय 'ध' से। इस प्रकार 'श', 'घ', 'स' तीनों प्रकार के ऊष्म वर्णों का समावेश 'वावन श्रखरी' में है जो देवनागरी वर्णमाला के श्रनुसार है।

२. पंजाबी में धातु से भूतकालिक कृदंत 'आ्रा' श्रथवा 'इश्रा' लगा कर बनाए जाते हैं। 'इ' में श्रंत्र होने वाली धातुएँ 'श्रा' में जुड़ कर भूतकालिक कृदंत बनती हैं श्रोर 'श्राउ' श्रथवा 'श्राहु' में श्रंत होनेवाली श्रात का 'उ' छोड़ कर 'इया' से जुड़ कर कृदत बनती हैं। ऐसे श्रनेक उदाहरण कवीर की रचना में पाये जाते हैं:—

जब हम एकु एकु करि जानिश्रा। तव लोगह काहे दुखु मानिश्रा
(गउड़ी ३)

श्चिब मोहि जलत राम जल पाइश्चा । राम उदकि तनु जलत बुक्साइश्चा । (गउड़ी १),

गुर चरण लागि हम बिनवता पूछत कह जीउ पाइन्ना (त्र्यासा १), जिह मरनै समु जगतु तरासिया। (गउड़ी २०) त्र्यादि।

३. पंजाबी उच्चारण स्त्रौर शब्दावली का भी प्रयोग कुछ स्थलों पर हुस्रा है। 'न' के स्थान पर 'गा' का प्रयोग देखिए:—

इतु संगति नाही मरणा। हुकुमु पञ्चाणि ता खसमै मिलणा। (सिरी १) पजाबी के 'स्राखणा' (कहना) का प्रयोग भी दो-चार स्थलों पर हुन्ना है:— 'एस नो स्नाखीसे किस्ना करै बिचारी।' (गउड़ी ५०)

श्रोइ हिर के संत न श्राखीश्रिह बानारिस के ठग। (श्रासा २)।

किंतु ये सब प्रभाव कबीर की किवता पर गौगा रूप से पड़े हैं उसी प्रकार जैसे कि खड़ी बोली और ब्रजभाषा के प्रभाव। प्रमुखतः कबीर की कविता पूर्वी हिदी के रूप लिए हुए है श्रीर यह देख कर श्राश्चर्य होता है कि पंजाबी भाषा
की धर्म पुस्तक श्री श्रादि गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की कविता
संत कबीर का
पंजाबी संस्कार नहीं हुश्रा, वह श्रपने स्वाभाविक रूप में
प्रस्तुत संस्करण
वर्तमान है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु श्रंगद जी ने तत्कालीन श्रधिक से श्रधिक प्रामाणिक पाठ संग्रह किया होगा श्रीर

उसको उसी रूप में अपनी नवीन लिपि (जो लडा लिपि का परिष्करण कर श्री गुरु प्रंथ साहब में नियोजित की थी) में लिख दिया। यही बात हमें नामदेव जी के पदों में मिलती है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में हैं। नामदेव की भाषा मराठी है श्रीर गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव की वाणी मराठी रूप ही में सुरिच्चत है। श्रतः हम श्री गुरु ग्रथ साहब में श्राए हुए कबीर के कविता-पाठ को श्रिधिक से श्रिधिक प्रामाणिक मानते हैं। खेद की बात है कि स्रभी तक हिंदी विद्वानों का ध्यान गुरु प्रंथ साहब में कबीर के काव्य की स्त्रोर स्त्राकर्षित नहीं हुस्रा। संभवतः कारण यह हो कि उक्त ग्रथ गुरुमुखी लिपि में है श्रौर उस लिपि से हिदी भाषा-भाषियों का परिचय नहीं है। किंतु ब्रब तो श्री भाई मोहनसिंह वैद्य ने खालसा प्रचारक प्रेस तरनतारन (पजाब) से ऋौर सर्व हिंद सिख मिशन ने ऋमृत प्रिटिंग प्रेस, ऋमृतसर से देवनागरी लिपि में श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाशन किया है। नागरी प्रचारिसी सभा से प्रकाशित कबीर ग्रंथावली के परिशिष्ट में श्री श्यामसुंदरदास ने श्री गुरु ग्रथ साहब में त्राए हुए कबीर के पदों को उद्धृत स्रवश्य किया है किंतु उसमें कुछ पद छूट गए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की साखियो (सलोको) की संख्या २४३ है। कबीर प्रथावली में केवल १६२ है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की पद संख्या २२८ है, कवीर ग्रंथावली में केवल २२२ है। इस प्रकार कबीर ग्रंथावली में ३६ साखियाँ (सलोक) ऋौर ६ पद नहीं हैं जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में हैं। मैंने 'संत कबीर' का संपादन श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ के अनुसार ही बड़ी सावधानी से किया है। इसमें कबीर का काव्य पाठ्य-भाग ऋौर संख्या की दृष्टि से ठीक ठीक प्रस्तुत किया गया है। स्रतः कबीर की काव्य संबधी सभी सामग्री को देखते हुए 'संत कबीर' के पाठ को ऋधिक से ऋधिक प्रामाणिक समभाना चाहिए।

पंद्रहवीं शताब्दी में मध्यदेश एक नवीन युग की प्रतीचा कर रहा था। उसकी संस्कृति को एक स्त्राधात लगा था स्त्रीर उसके स्त्रादश खँडहरो का रूप ले रहे थे। मुसलमान शासकों के बढ़ते हुए प्रभाव ने इस्लाम को जितनी श्रिष्ठिक शक्ति दी, उतनी ही श्रिष्ठिक व्यापकता भी। जनता के संपर्क में यह नया विश्वास दुर्निवार रूप से उसके जीवन के चारो श्रोर छा गया। हिंदू धर्म इस्लाम को श्रान्य विदेशी धर्मों की भाँति श्रात्मगात् न कर सका क्योंकि इस्लाम सत्ता के साथ उठा था श्रीर उसकी प्रवृत्ति हिंदुश्रों के प्रति विरोधशील

थी। हिंदू और मुसलमानों के संस्कारों की इस विपमता ने धार्मिक वातावरण् में एक अशाति उत्पन्न कर दी थी। अनेक हिंदू मुसलमान हो गए थे और अनेक अपनी सत्य-निष्ठा में संत्रस्त थे। एक शरीर में जैसे दो प्राण हो जिनमें निरंतर संघर्ष होता हो।

इस्लाम अपने ब्यावहारिक रूप में सरल हो, उसमें स्त्राचार की कष्ट-साध्य परंपराएँ न हों, उसे राज्य-संरत्त्रण प्राप्त हो स्त्रौर उसे स्त्रंगीकार करने पर पदाधिकार का ऐश्वर्य प्राप्त हो, फिर भी जिसकी शिरास्त्रो में हिंदू दर्शन स्त्रौर शास्त्र की स्कियों ने रक्त बन कर प्राण-संचार किया हो उसे इस्लाम का सामीप्य शरीर पर उठे हुए वर्ण की भाँति कष्टकर क्यों न होता ?— िकर शासकों पर छाए हुए उलमात्रों के प्रभाव ने-जो फीरोज़ श्रीर सिकंदर पर विशेष रूप से था-जिस धार्मिक असहिष्णुता को जन्म दिया था, वह पद<u>-पद</u> पर सांप्रदायिकता की <u>त्र्राग लगा रही</u> थी ? एक क्र्योर तो राजनीति की निरंकुशता भय त्रीर त्रातंक की सृष्टि करती, दूसरी त्रोर स्फियों की शातिप्रिय श्रीर श्राध्यात्मिक दृष्टि हिंदू श्रीर मुसलमानों को श्रपनी श्रोर श्राकर्षित करते हुए उन्हें इस्लाम में श्रद्धा रखने के लिए प्रेरित करती थी। ऐसी स्थिति में हिंदू छीर उनलमानो में किसी प्रकार का धार्मिक सम-भौता होना स्रावश्यक था । दोनों को एक ही देश मे निवास करना था । दोनो में से एक भी ऋपना ऋस्तित्व खोने के लिए तैयार न था। विग्रह की नीति से दोनों की उन्नति का मार्ग बंद था। ग्रतः एक धार्मिक समभौते के लिए परि-स्थितियाँ उत्पन्न हुई स्त्रौर मध्यदेश में एक नवीन युग का निर्माण हुस्रा। उस युग का सूत्रपात करने में संत कबीर का प्रमुख हाथ था।

जो लोग हिंदू धर्म का शास्त्रीय ज्ञान रखते थे उन्हें तो धर्म की वास्तविक पहिचान थी। वे कड़रता से ऋपने धर्म का समर्थन करते थे ऋौर प्राणों के भय से भी धर्म-परिवर्तन के लिए तैयार नथे किंतु जो लोग धर्म को केवल जीवनगत विश्वास के रूप में मानते थे, जिन्हें धर्म की गूढ़ बातों से परिचय नहीं था, जो सास्कृतिक स्रादशों का ज्ञान नहीं रखते थे उनके धर्म-परिवर्तन का प्रश्न विशेष महत्त्व नहीं रखता था। फिर पदाधिकार का प्रलोभन

एव भौतिक जीवन का ऐश्वर्य उन्हें किसी भी धर्म की क्षीर का महत्त्व श्रोर श्राकर्षित कर सकता था, चाहे वह धर्म इस्लाम हो श्रथवा श्रन्य कोई। ऐसी जनता को श्रपने धर्म पर हड

रहने का बल केवल संत कबीर से ही प्राप्त हुआ। मुसलमानी संस्कृति में पोषित हांकर भी उन्होंने ऐसे सर्वजनीन सिद्धाता का प्रचार किया जिनमें हिंद धर्म को भी अपने स्थान पर स्थिर रहने की दृढ़ता प्राप्त हुई । हिंदू धर्म के जाति-बंधन की यंत्रणा से मुक्ति दिलानेवाला 'संत मत' कबीर के द्वारा ही प्रवर्तित हन्ना जिसमें भगवान की भक्ति के लिए जाति की निकृष्टता बाधक नहीं है। यह सत्य है कि रामानद ने उपासना-क्षेत्र में जाति-बंधन को शिथिल कर दिया था श्रीर श्रपने शिष्यों में समाज के निम्न श्रेणी के भक्कों को भी स्थान दिया था किंत वे इस सिद्धात को जनता में प्रचिलत नहीं कर सके। तत्कालीन प्रभावों से स्रप्रभावित रहकर केवल हिंदू धर्म के साप्रदायिक च्रेत्र में किंचित स्वतंत्रता जनता को ऋधिक संतुष्ट नहीं कर सकी। काशी के धार्मिक ऋौर सांस्कृतिक मंडल में स्वयं रामानंद ऋधिक स्वतंत्र नहीं हो सके। फिर वे ऋपनी संकुचित स्वतंत्रता से जनता को युग-धर्म का स्पष्ट संदेश भी मुक्त-कंठ से नहीं दे सकते थे। जो व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व ही पंचगंगाघाट से स्नान कर लौट स्राता हो, इस भय से कि किसी की कलुष-दृष्टि कही उस पर न पड़ जाय, वह 'सुमभाव' के सिद्धांत को कहाँ तक व्यावहारिक रूप दे सकेगा, यह स्पष्ट है। दूसरी स्रोर कबीर ने तत्कालीन परिस्थितियों का बल एकत्र कर युग-धर्म को पहचान कर एक निर्भीक संप्रदाय की सृष्टि की जिसमें 'एकेश्वरवाद' श्रौर 'समस्व सिद्धात' की प्रमुख भावना थी। एक ईश्वर की दृष्टि में 'कीड़ी' स्त्रीर 'कुंजर' समान हैं, ब्राह्मण श्रीर चाएडाल में कोई भेद नहीं। दोनों में एक ही ब्रह्म की ज्योति है जिस प्रकार काली श्रीर सफेद गाय में एक ही रंग का दूध है।

हिंदुक्रों के समस्त धार्मिक साहित्य की रचना संस्कृत में थी। फलतः धर्म-ग्रंथों का अध्ययन या तो ब्राह्मण पंडितों तक ही सीमित था अथवा ऐसे व्यक्तियों तक जो किसी भाँति चेष्टा कर विद्याध्ययन करने में समर्थ हो सकते थे। साधारण जनता धर्म के शास्त्रीय ज्ञान से संपर्क रखने में अपने को अयोग्य पाती थी। अतः धार्मिक सिद्धांतों को जनता के समीप तक उन्हीं की भाषा में

पहुँचाने का श्रेय कबीर को है। रामानंद की शक्ति का आश्रय लेकर कबीर ने साधारण भाषा के द्वारा अपने मार्मिक सिद्धातों को अत्यंत स्पष्ट रूप में जनता के सामने रक्खा। उस समय भाषा बन रही थी। मध्यदेश की भाषा में उस समय साहित्य की रचना नहीं के बराबर थी। स्रमीर ख़ुसरो की पहेलियाँ जीवन के किसी गंभीर तथ्य का निरूपण नहीं कर सकी थी. उनमे केवल मनोरंजन श्रीर कौतहल था। नाथ संप्रदाय की रचनात्रों में भी भाषा का माध्यम लिया गया किंत वे समस्त रचनाएँ प्रश्नोत्तर के रूप में होकर केवल सिद्धांतोकियाँ ही बन कर रह गईं। यदि कहीं वर्णन भी है तो वह उपासना पद्धति के नीरस विशिष्ट रूपकों में । कबीर ने सब से पहले भाषा में जीवन की जटिल समस्यात्र्यां को सलभाया और धर्म और दर्शन के ऐसे सिद्धात निरूपित किए जो सरलता से जनता द्वारा हृदयंगम किए जा सकते थे। यह मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि नाथपंथ की विचार-शैली और रूपक-रहस्य का प्रभाव कबीर पर विशेष रूप से पड़ा है। उन्होंने सिद्धात श्रीर वाक्य भी नाथपंथ से पात किये हैं कितु कबीर नाथपंथ के आदशों तक ही नहीं रुक गए। उन्होंने नाथपंथ से प्राप्त की गई सामग्री को अधिक व्यावहारिक और जन-सुलभ बनाने की चेष्टा की। जीवन के श्रांग-प्रत्यंग की समीचा कर उन्होंने धर्म श्रीर जीवन को इतना सरल ऋौर सुगम साधना-संपन्न बनाया कि वह प्राणों में निवास करने योग्य बन गया । यह प्रचीर उन्हें जनता के बीच करना था । स्रतः स्पष्ट स्रीर शक्ति-संपन्न शैली ही इस उद्देश्य के उपयुक्त थी। जो कबीर के काव्य की तुलना तुलसी के काव्य से करना चाहते हैं उन्हें तत्कालीन भाषा ऋौर जनता की मनोवृत्ति नहीं भूल जानी चाहिए। कबीर को साहित्यिक भाषा का शिलान्यास करना था त्रीर त्र्रव्यवस्थित धार्मिक विषमता के प्रथम त्र्राघात को रोकने का प्राचीर खड़ा करना था। काव्य के ऋंगों का सुकुमार सौंदर्य जनता के जर्ज-रित विश्वासों को स्राकर्षित न कर सकता था। प्रेम स्रीर स्राख्यानक काव्य की प्रशस्त परंपरा ने तुलसी की अपनेक कठिनाइयाँ इल कर दी थीं अप्रौर वे अपने त्रादशौँ त्रीर घटना-सूत्रों की त्राधिक काव्य-सौंदर्य त्रीर प्रतिमा-पटों से सुस-ज्जित कर सकते थे। कबीर ने ऋपनी प्रखर भाषा और तीखी भाव-व्यंजना से जिस काव्य का राजन किया वह साहित्यिक मर्यादा का ऋतिक्रमण भले ही कर गया हो कितु उसके द्वारा साहित्य और धर्म में युगांतर अवश्य आया। हिंदुओं श्रौर मुसलमानों के बीच की सांप्रदायिक सीमा तोड़ कर उन्हें एक ही भाव-

धारा में बहा ले जाने का ऋपूर्व बल कबीर के काव्य में शा श्रिशीर यह बल जनता के बीच बोली और समभी जाने वाली रूखी और अपरिष्कृत भाषा के ऊपर अवलंबित था जिसमें धार्मिक पाखंडो और अंधविश्वासों को तोड़ने का विद्युत-वेग था। जहाँ भारतीय समाज में हिंदू और मुसलमानो की बीच बंधुत्व भाव का अंकुर उत्पन्न करना कबीर का अभिप्राय था वहाँ व्यक्तिगत साधना की पुनीत अनुभूति भी उनका लक्ष्य था। अपने स्वाधीन और निर्माक विचारो से उन्होंने सुधार के नवीन मार्ग की आरे संकेत किया। उनकी समदृष्टि ने ही उन्हों सर्वजनीन और सार्वभीमिक बना दिया।

कबीर के इस काव्य में जो जीवन संबंधी सिद्धात हैं उनका आधार शास्त्रीय प्रंथ नहीं हैं। उन्होंने इन सिद्धांतों को ऋनुभूत ऋथवा दैनिक जीवन मं प्रतिदिन घटित होने वाली परिस्थितियों के प्रकाश में ही लिखा है। उनके तर्क दर्शन-सम्मत न हों किंतु वे सहज ज्ञान से स्रोत-प्रोत हैं। नग्न धूमने से यदि योग मिलता तो वन के सभी मृग मुक्त हो जाते । े सिर का मंडन कराने से यदि सिद्धि पाई जा सकती तो मुक्ति की स्रोर भेड़ क्यों न चली गई ? इस पकार के तर्क पंडित श्रीर शास्त्रियो द्वारा मान्य नहीं हो सकते तथापि जनता के हृदय में सत्य श्रौर विश्वास की श्रमिट रेखा खींच सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के तर्क उनके ऋनुभव से दूर नहीं हैं। इसीलिए जहाँ शास्त्रियों ऋौर समाज के उच वर्ग के व्यक्तियों में कबीर के सिद्धांतों के लिए श्रादर नहीं है, वहाँ साधारण जनता समस्त श्रद्धा-संपत्ति से उन सिद्धांतों का गीत गाती है। कबीर ने इन्हीं अनुभूत सिद्धांतों और जीवन की वास्तविकताओं द्वारा अपने काव्य को श्री-संपन्न किया है। पुस्तक-ज्ञान की अपेक्षा वे अनुभव-ज्ञान को श्रिधिक महत्त्व देते हैं। पुस्तक-ज्ञान से तो श्रहंकार का विष उत्पन्न होता है किंतु जीवन के सहज ज्ञान से संतोष श्रीर विश्वास का मधुर रस मन में संच-रित होने लगता है।

> ै नगन फिरत जो पाइध्रै जोग्र । बन का मिरग्र मुकति समु होग्र ॥

रागु गडड़ी ४

मृंड मुंडाए जो सिधि पाई । मुकती भेंड न गईआ काई ॥ वही । भारतीय जनश्रुतियों में संतो श्रीर महात्माश्रो की जीवन-तिथियों को कभी महत्त्व नहीं दिया गया । श्रंधिवश्वास श्रीर श्रज्ञान में भरी हुई कहानियाँ, श्रद्धा श्रोर श्रलौकिक चत्मकार पर श्रास्था रखने की कबीर की प्रवृत्तियाँ हम श्रपने मतो श्रोर कियों की ऐतिहासिक दितिहासिक स्थित स्थिति का निर्णय करने की श्रोर उत्साहित नहीं करतीं। जिन कियों ने देश श्रीर जाति के दृष्टिकीण को बदलकर उसकी उन्नति का मार्ण प्रशस्त किया है श्रीर हमार लिए साहित्य की श्रमर निधि छोड़ी है, उनका जन्म-काल श्रीर जीवन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण विस्मृति के श्रंधकार में छिपा हुश्रा है। कबीर की जन्म-तिथि भी हमारे सामने प्रामाणिक रूप में नहीं है।

कबीर-पंथ के प्रंथों में कबीर के जीवन के संबंध में जितने श्रवतरण या संकेत मिलते हैं, उनमें जन्म-तिथि का उल्लेख नहीं है। प्रंथों मे तो कबीर को सत्पुरुप का प्रतिरूप मानते हुए, उन्हें सब युगों में वर्त-मान कहा गया है। 'ग्रंथ भवतारण' में कबीर के बचनों का उल्लेख इस भाँति किया गया है कि 'मैंने युग-युग में श्रवतार धारण किये हैं श्रीर प्रकट रूप से मैं संसार म

निरंतर वर्तमान हूँ। सतयुग में मेरा नाम सत सुकृत था, त्रेता में मुनींद्र, द्वापर में कहनाम श्रीर किल्युग में कबीर हुआ। इस प्रकार चारो युगो में मेरे चार नाम हैं श्रीर में इन युगों में माया रहित होकर निवास करता हूँ।' इस दृष्टि-कींग्र में ऐतिहासिक रूपसे जन्म-तिथि के लिए कोई स्थान ही नहीं है। श्रन्य स्थलों पर कबीर को चित्रगुप्त श्रीर गोरखनाथ से वार्तालाप करते हुए लिखा गया है। 'श्रमरसिंहबोध' में कबीर श्रीर चित्रगुप्त में संवाद हुआ है जिसमें चित्रगुप्त ने

कबीर द्वारा दी हुई राजा अमरसिंह की पवित्रता देखकर अपनी हार स्वीकार की है। ''कबीर गोरख गुष्ट' में गोरख और कबीर में तत्त्व-सिद्धांत पर प्रश्नोत्तर हुए हैं और कबीर ने गोरख को उपदेश दिया है। यह स्पष्ट है कि चित्रगुप्त देवरूप मान्य हैं और गोरखनाथ का आविमांव-काल कबीर की जन्म-तिथि से बहुत पहले हैं क्योंकि कबीर ने अपनी रचनाओं में नाथ आचार्यों को अनेक बार स्मरण किया है। उसमें वास्तिक जन्म-तिथि खोजने की प्ररणा भी नहीं है। कबीर-पंथी साहित्य में एक ग्रंथ 'कबीर चरित्र बोध' अवस्य है जिसमें कबीर की जन्म-तिथि का निर्देश है। "संबत् चौदह सो पचपन विक्रमी जेष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुप का तेज काशी के लहर तालाव में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया।" इस प्रकार कबीर-चरित्र बोध के अनुसार कबीर का आविमांव काल सबत् १४५५ (सन् १३६८) है। समवतः इसी प्रमाण के आधार पर कबीर-पंथियों में कबीर के जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित हैं:—

भसिंद गुप्त से कहे समुभाई। इनकू लोडा करो रे भाई।
लोडा से जो कंचन कियेऊ। यिड विधि इसा निरमल भयऊ।
इसनी धुनि यम भये श्रिथीना। फेर न सिनसे बोलन कीना॥
अमरसिंह बोध (श्री युगलानंद द्वारा सशोधित) पृष्ठ १०
श्रीवेद्वटेश्वर प्रेस, वंबई, सवत् १९६३
देगोरष तेरी गमि नडी॥ सकर धरे न धीर।
तहाँ जुलाहा बंदगी॥ ठाढ़ा दास कवीर॥ ५३
कबीर गोरष गुष्ट, इस्तलिपि संवत् १७९५, पृष्ठ ९
(जोधपुर राज्य-पुस्तकालय)

<sup>3</sup>िक्षित्र जिती माइझा के बंदा। नवै नाथ स्रज अरू चदा।। यही ग्रंथ, पृष्ठ २२०

४ कवीर चरित्र बोध (बोधसागर, स्वामी युगलानंद द्वारा संशोधित) पृष्ठ ६, श्रीवेद्गटेक्वर प्रेस, वंबई, संवत् १९६३

चौदह सौ पचपन सालं गए, चन्द्रवार एक ठाट ठए। जेठ सदी बरसायत को, पूरनमासी प्रगट भए।

इस प्रकार कबीर का जन्म सवत् १४५५ में जेष्ठ पूर्णिमा चंद्रवार को कहा गया है। किंतु 'कबीर चरित्र बोध' की प्रामाणिकता के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता और कबीर-पंथियों में प्रचलित जनश्रुति केवल विश्वास की भावना है, इतिहास का तर्कसम्भत सत्य नहीं।

प्रामाणिकता के दृष्टिकोण से कबीर का सर्वप्रथम उल्लेख संवत् १६४२ (सन् १५८५) में नाभादास लिखित भक्तमाल में मिलता है। भक्तमाल उसमें कबीर के संबंध में एक छप्पय लिखा गया है।

कबीर कानि राखी नहीं, वर्णाश्रम घट दरसनी ॥
भक्ति विमुख जो धरम ताहि श्रधरम किर गायो।
जोग जग्य ब्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो॥
हिन्दू तुरक प्रमान रमैनी सबदी साखी।
पच्छपात नहिं बचन सबहि के हित की भाखी॥
श्रारूद दसा है जगत पर, मुख देखी नाहिंन भनीं।
कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम पट दरसनो॥

इस छुप्य में कबीर के जीवन-काल का कोई निर्देश नहीं है, कबीर के धार्मिक श्रादर्श, समाज के प्रति उनका पत्त्वपात-रहित स्पष्ट दृष्टिकोण श्रीर उनकी कथन-शैली पर ही प्रकाश डाला गया है। इतना श्रवश्य कहा जा सकता है कि उनका श्राविभीव-काल ग्रंथ के रचना-काल सवत् १६४२ (सन् १५८५) के पूर्व ही होगा। श्री रामानंद पर लिखे गए छुप्पय में यह भी

भक्तमाल (नाभादास), पृष्ठ ४६१-४६२
रश्रीरामानंद रघनाथ ज्यों दुतिय सेतु जगतरन कियो ।

यनेतानंद कनीर सुखा सुरस्तरा पद्मावित नरहिर ।

योग मावानंद, रैदास यना सेन सुरसर की घरहरि ।

औरी शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर ।

विक्त मंगल आधार सर्वानंद दशधा के आगर ॥

बहुत काल वपु धारि के, प्रनंत जनत की पार दियो ॥ (भक्तमाल, छप्पय ३१)

स्पष्ट होता है कि कबीर रामानंद के शिष्य थे। यही एक महत्त्वपूर्ण बात भक्तमाल से ज्ञात होती है।

श्रवुलफ़ज़ल श्रव्लामी का 'श्राईन-ए-श्रकवरी' दूसरा श्रंथ है जिसमें कवीर का उल्लेख किया गया है। यह श्रंथ श्रकवर महान् के राजन्व-काल के

४२वें वर्ष सन् १५६८ (संवत् १६५५) में लिखा गया था।

भाईन-ए-अक्रवरी

इसमें कबीर का परिचय 'मुवाहिद' कह कर दिया गया है। इस ग्रंथ में कबीर का उल्लेख दो बार किया गया है। प्रथम बार पृष्ठ १२६ पर, द्वितीय बार पृष्ठ १७१ पर। पृष्ठ

१२६ पर पुरुषोत्तम (पुरी) का वर्णन करते हुए लेखक का कथन है :—

'कीई कहते हैं कि कबीर मुवाहिद यहाँ विश्राम करते हैं और आज तक उनके
काव्य और कृत्यों के संबंध में अनेक विश्वस्त जनश्रुतियाँ कही जाती हैं। वे
हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा अपने उदार सिद्धांतों और ज्योतित जीवन
के कारण पूज्य थे और जब उनकी मृत्यु हुई, तब ब्राह्मण उनके शरीर को
जलाना चाहते थे और मुसलमान गाइना चाहते थे। '' पृष्ठ १७१ पर लेखक
पुनः कबीर का निर्देश करता है : — ''कोई कहते हैं कि रचनपुर (स्वा अवध)
में कबीर की समाधि है जो ब्रह्म क्य का मंडन करते थे। आध्यात्मिक हिष्ट

Įbid, page 171.

<sup>ै</sup>श्चाईन-ए-श्रक्षवरी (श्रवुलफज़ल श्रल्लामी) कर्नल एच० एस० जेरेट द्वारा श्रन-दित । भाग २, कलकत्ता, सन् १८९१

<sup>3.</sup> Some affirm that Kabir Muahhid reposes here and many authentic traditions are related regarding his sayings and doings to this day. He was revered by both Hindu and Muhammadan for his cathologity of doctrine and the illumination of his mind, and when he died the Brahman wished to burn his body and Muhammadans to bury it.'

Ain-i-Akaban page 129.

<sup>3</sup> Some say that at Rattanpui (Subah of Oudh) is the tomb of Kabir the assertor of the unity of God. The portals of the spiritual discenament were partly opened to him and he discarded the effete doctrines of his own time. Numerous verses in the Hindi Language are still extant of him containing important theological truths.

का द्वार उनके सामने स्रंशतः खुला था स्त्रौर उन्होंने स्त्रपने समय के सिद्धांतो का भी प्रतिकार कर दिया था । हिंदी भाषा में धार्मिक सत्यों से परिपूर्ण उनके स्त्रनेक पद स्त्राज भी वर्तमान हैं।"

त्राईन-ए-त्रकबरी की रचना-तिथि (सन् १५६८) में ही महाराष्ट्र संत तुकाराम का जन्म हुन्ना। तुकाराम ने त्रपने गाथा-त्रभग ३२४१ में कबीर का निर्देश किया है :— "गोरा कुम्हार, रविदास चमार, कबीर मुसलमान, सेना नाई, कन्होपात्रा वेश्या. चोखामेला त्रख्रूत, जनाबाई कुमारी त्रपनी भक्ति के कारण ईश्वर में लीन हो गए हैं ।"

किंतु स्राईन-ए-श्रकवरी स्त्रीर संत तुकाराम के निर्देशों से भी कवीर के स्त्राविर्भाव-काल का संकेत नहीं मिलता। यह श्रवश्य कहा जा सकता है कि कबीर की जन्म-तिथि संवत् १६५५ (सन्१५६८०) के पूर्व ही होगी जैसा कि हम भक्तमाल पर विचार करते हुए कह चुके हैं।

विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमें एक ऋौर ग्रंथ मिलता है जिसमें कबीर के जीवन का विस्तृत विवरण है। वह है श्री अपनत-दास लिखित 'श्री कबीर साहिब जी की परचई' । त्र्यनंतदास कबीर साहिब जी का स्त्राविर्भाव संत रैदास के बाद हुस्रा स्त्रीर उनका काल पंद्रहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना गया है। 'हस्त-की परचई लिखित हिंदी पुस्तकों का संचित्र विवरण' में पृष्ठ ८७ पर १२८ नं की हस्तलिखित प्रति का समय सन् १६०० (संवत् १६५७) दिया गया है। इस प्रति के दो भाग हैं जिनमें पीपा श्रीर रैदास की जीवन परिचयाँ दी गई हैं। कबीर की जीवन-परची का उल्लेख नहीं है। जब अनतदास ने पीपा स्रौर रैदास की जीवन की परचियों के साथ कबीर की जीवन परची भी लिखी तब उसका समय भी सन् १६०० के त्र्यासपास ही होना चाहिए, यद्यपि इस कथन के लिए हम कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते । स्त्रनंतदास लिखित जो 'श्री कबीर साहिब जी की परचई' की हस्तलिखित प्रति मेरे पास है, उसका लेखन काल संवत् १८४२ (सन् १७८५) है। यह हस्तलिखित प्रति 'वार्गी हजार नौं' के ग़टिका का भाग मात्र है र स्त्रीर किसी स्त्रन्य प्राचीन प्रति की

> ैखोज रिपोर्ट १९०९-११ <sup>२</sup>इती श्री सरव गोटिको संपूरण ॥ वांगी हजार नौ ॥९०००॥ संपूरण भवेत्

नक़ल है। इस अंथ में यद्यपिकबीर के जीवन की तिथि नहीं है तथापि उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनात्रों का उल्लेख अवश्य है:—

- वे जुलाहे थे श्रीर काशी में निवास करते थे।
- ॣ वे गुरु रामानंद के शिष्य थे। २
- √ई. बघेल राजा वीरसिंह देव कबीर के समकालीन थे।³
- √४. सिकंदर शाह का काशी में आग्रामन हुआ था और उन्होंने कबीर पर अत्याचार किए थे 1४
  - प्र. कबीर ने १२० वर्ष की ऋायु पाई।

तिथियों को छोड़कर जिन महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख इस 'परची' में किया गया है, उनसे कबीर के जीवन-काल के निर्ण्य में बहुत सहायता मिलेगी।

संवत् १६६१ (सन् १६०४) में सिख धर्म के पाँचवे गुरु श्री ऋर्जुनदेव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया। इसमें कबीर के 'रागु' श्रीर

ेकासी यसै जुलाडा ऐक । हिर भगितन की पकड़ी टेक ॥

रनुमल भगित कबीर की चीही । परदा षोल्या दक्ष्या दीन्ही ॥

भाग बड़ै रामांनंद गुरु पाया । जां मन मरन का भरम गमाया ॥

उवरसिंघदे वाघेलो राजा । कबीर कारिन षोई लाजा ॥

रस्याह सिकंदर कासी आया । काजी मुलां के मिन भाया ॥ ......

कहै सिकंदर असी बाता । हूँ तोहि देवू दोजिंग जाता ।.....

गाफल संक न मांने मोरी । अब देवूं साची करामाति तोरी ।

बांध्यो पग मेल्ह्यों जंजीक् । ले बोर यौ गंगा के नीक ॥ ...

पबालपनौ धोषा में गयौ । वीस बरस तै चेत न भयौ ॥

बरस सऊ लग कीनी भगती । ता पीछै पाई है मुक्ती ॥

किवीर — हिज़ बायोग्रीफी (हा० मोहनसिंह)

'सलोकु' का संग्रह अवश्य है किंतु उनके अविभाव काल के श्री गुरू ग्रंथ साहव संबंध में किसी पद में भी संकेत नहीं है। अनेक स्थलों पर सतों की पंक्ति में हमें कवीर का उल्लेख अवश्य मिलता है।

- नाम छीबा कबीरु जुलाहा पूरे गुरते गति पाड़ी। (नानक सिरी रागु)
- २. नामा जैदेउ कबीर त्रिलोचनु श्रउ जाति रबिदासु चिमश्रारु चलद्दीश्रा। र (नानक, रागु बिलावलु)
- बुनना तनना तिश्रागि के प्रीति चरन कबीरा ।
   नीच कुखा जोखाहरा भइश्रो गुनीय गहीरा ॥ 5 (भगत धंनेजी, रागु श्रासा)
- श. नामदेव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरै।
   कि रिबदासु सुनहु रे संतहु हरिजीउ ते सभै सरै॥ (भगत रिवदास जी, रागु मारू)
- हिर के नाम कबीर उजागर । जनम जनम के काटे कागर । (भगत रिवदास जी, रागु श्रासा)
- जाक हैदि बकरीदि कुल गऊ रे बधु करिं मानीग्रहि सेल सहीद पीरा । जाक बाप वैसी करी पूत श्रेसी सरी, तिहू रे लोक परसिध कबीरा ॥ ६ (भगत रिवदास जी, रागु मलार)
- गुण गावै रिवतासु भगतु जैदेव त्रिलोचन ।
   नामा भगतु कवीरु सदा गाविह सम लोचन ॥<sup>9</sup>
   (सवईए महले पहले के)

<sup>े</sup>श्रादि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, पृष्ठ ३६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही पृष्ठ ४५१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ,, पृष्ठ २६४

४ ,, पृष्ठ ५९८

५ ,, पृष्ठ २६४

६ " भे बेश्ट ई ४ =

a " der 08=

इस ग्रंथ में हमें कबीर के निर्देश के साथ उनकी समकालीन किसी भी घटना का निवरण नहीं मिलता । नानक के उद्धरण में यह अवश्य संकेत है कि कबीर ने 'पुरे गुर' से 'गति पाई' थी । 'पूरे गुर' से क्या हम श्री रामानंद का संकेत पा सकते हैं ? डा॰ मोहनसिंह ने 'पुरे गुर' से 'ब्रह्म' का अर्थ लगाया है' । यह अर्थ चित्य भी हो सकता है ।

संवत् १७०२ (सन् १६५५) में प्रियादास द्वारा लिखी गई नाभादास के भक्तमाल की टीका में कबीर का जीवन-वृत्त विस्तारपूर्वक दिया गया है।

इस दीका से यह स्पष्ट होता है कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। र श्रीर सिकंदर लोदी ने कबीर के स्वतंत्र

भक्तमाल की टीका

स्रोर 'स्त्रधार्मिक' विचार सुनकर उन पर मनमाने स्रत्याचार किए। इस टीका में भक्तमाल की इस बात का भी समर्थन

किया गया है कि कबीर रामानंद के शिष्य के श्रीर यह समर्थन कबीर के जीवन का विवरण देते हुए कबीर संबंधी छुप्य की व्याख्या में दिया गया है। सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिवस्तान का लेखक मोहसिन फ़ानी (मृत्यु हिजरी १०८१; सन् १६७०) भी कबीर को रामानंद का शिष्य बतलाते हुए लिखता है:— "जन्म से जुलाहे कबीर, जो ब्रह्मेक्य में विश्वास रखने वाले हिंदुत्रों में मान्य थे, एक बैरागी थे। कहते हैं कि जब कबीर आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक की खोज में थे, वे अब्छे अब्छे हिंदू और मुसलमानों के पास गए किंतु उन्हें कोई इच्छित व्यक्ति नहीं मिला। अंत मे किसी ने उन्हें प्रतिभाशील वृद्ध ब्राह्मण रामानंद की सेवा में जाने का निर्देश किया।"

उपर्युक्त ग्रंथों से कबीर के जीवन की दो विशेष घटनात्रों का पता हमें लगता है कि (१) वे रामानंद के शिष्य थे त्रौर (२) वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। यदि हम इन दोनों घटनात्रों का समय निर्धारित कर सकें तो हमें कबीर का त्राविर्माव-काल ज्ञात हो सकेगा। यह संभव हो सकता है कि प्रियादास की टीका त्रौर मोहसिन फ़ानी का दिस्स्तान जो सब्रह्मीं

<sup>9</sup> By one Perfect Guru is meant God, the Lord.

Kabir—His Biography, page 23

रदेखि के प्रमाव फेरि उपज्यो अभाव द्विज आयो पातसाह सो सिकंदर सुनाव है। भक्तमाल, १९ ४६६

शताब्दी की रचनाएँ हैं श्रीर कबीर के प्रथम निर्देश करने वाले प्रथों के बहुत बाद लिखी गई थीं, जनश्रुतियों से प्रभावित हो गई हों श्रीर सत्य से दूर हों। किन्तु समय निर्धारण की सुविधा के लिए श्रभी हमें उपर्युक्त दोनों घटनाश्रों को स्मरण रखना चाहिए।

सब से प्रथम हमें यह देखना चाहिए कि कबीर ने क्या अपनी रचनाओं मे इन दोनों घटनाओं का उल्लेख किया है ? प्रस्तुत ग्रंथ के पद और 'सलोक' जो

हमें लगभग प्रामाणिक मानना चाहिए, रामानंद के नाम 'संत कबीर' के का कहीं उल्लेख नहीं करते। एक स्थान पर एक पद उल्लेख प्रवश्य ऐसा मिलता है जिससे रामानंद का संकेत निकाला जा सकता है। वह पद है:—

सिव की पुरी बसे बुधि सार । तह तुम्ह मिलि कैकरहु विचार ॥

( रागु भैरड, १० )

'शिव की पुरी (बनारस) में बुद्धि के सार-स्वरूप (रामानंद !) निवास करते हैं। वहाँ उनसे मिल कर तुम (धर्म-विचार) करो।' किंतु शिवपुरी का ऋर्य 'बनारस' न होकर 'ब्रह्मरंध्र' भी हो सकता है जिस ऋर्य में गोरखपंथी उसका प्रयोग करते हैं। स्वयं गोरखनाथ ने 'ब्रह्मरंध्र' के ऋर्य में 'शिवपुरी' का प्रयोग किया है:—

श्रहूठ पटण मैं भिष्या करें । ते श्रवधू शिवपुरी संचरे ।

'साढ़ें तीन (ब्रहुठ) हाथ का शरीर ही वह नगर है जिसमें घूम फिर कर वह भिन्ना माँगता है। हे अवधूत! ऐसे धूर्त शिवलोक (ब्रह्मरंध्र) में संचरण करते हैं। कबीर पर गोरखपंथ का प्रभाव विशेष रूप से या अतः रामानंद के अर्थ में यह पद संदिग्ध है। इसका प्रमाण हम नहीं मान सकेंगे।

सिकंदर लोदी के अत्याचार का संकेत कबीर के इन संकलित पदो में दो स्थानों पर मिलता है। पहला संकेत हमें रागु गोंड के चौथे पद में मिलता है और दूसरा रागु भैरउ के अद्वारहवें पद में। दोनों पद नीचे लिखे जाते हैं:—

<sup>ै</sup>गोरखनानी--डा० पीतांनरदत्त नडथ्वाल, पृष्ठ १६ । साहित्य-संमेलन, प्रयाग । १९९९

१. भुजा बाँधि भिला करि डारियो । हसती कोपि मुंड महि मारियो ॥ हसति भागि के चीसा मारे। इत्रा मुरति के हउ बलिहारे॥ श्राहि मेरे ठाकुर तुमरा जोह । काजी बिकबो इसती तोरु॥१॥ रे महावत तुकु डारउ काटि। इसहि तुरावहु घालहु साटि॥ हसति न तोरै धरै धिम्रानु । वाकै रिदे बसे भगवानु ॥२॥ किन्रा त्रपराध संत है कीन्हा। बाँधि पोटि कुंचर कउ दीना॥ कंचरु पोट खे ले नमसकारै। बुसी नहीं काजी श्रंधिश्रारे।।३॥ तीनि बार पतीच्या भरि लीना। मन कडोर अजह न पतीना॥ कहि कबीर हमरा गोबिंदु। चउथे पद महि जनका जिंदु ॥४॥ (रागु गौंड, ४)

शंग गुसाइनि गहिर गंभीर। जंजीर बाँधि किर खरे कवीर॥ मनु न डिगै तनु काहे कउ डराइ। चरन कमल चित रहिश्रो समाइ॥१॥ गंगा की लहिर मेरी टुटी जंजीर। स्त्रिगञ्जाला पर बैठे कवीर॥२॥ कहि कवीर कोऊ संग न साथ। जल थल राखन है रघुनाथ॥३॥ (रागु भैरउ १८)

इन पदों में काज़ी द्वारा कबीर पर हाथी चलवाने और ज़ंजीर से बँधवा कर कबीर की गंगा में डुबाने का वर्णन है। किंतु इन दोनों पदों में सिकंदर लोदी का नाम नहीं है। परची ऋादि ग्रंथों में सिकंदर लोदी ने जो जो ऋत्या-चार किए थे, उनमें उपर्युक्त दोनों घटनाएँ सम्मिलित हैं। ऋतः यहाँ पर इन दोनों घटना क्रो को सिकंदर लोदी के ऋत्याचारों के ऋंतर्भत मानने में ऋनुमान किया जा सकता है।

'ब्राहि मेरे टाकुर तुमरा जोरु' श्रौर 'गंगा की लहिर मेरी टूटी जंजीर' जैसी पंकियों से जात होता है कि कबीर ने अपने श्रानुभवों का वर्णन स्वयं ही किया है। यदि ये पद प्रामाणिक समक्ते जायँ तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन माने जा सकते हैं।

कबीर स्त्रीर सिकंदर लोदी के समय के संबंध में भारतीय इतिहासकारो कबीर स्त्रीर सिकंदर ने जो तिथियाँ दी हैं, उनका उल्लेख इस स्थान पर स्त्राव-लोदी का समय श्यक है। वह इस प्रकार है:—

| इतिहासकार का<br>नाम | ग्रंथ                                                          | कबीर का समय                            | सिकंदर लोदी का<br>समय                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| _र बील              | ऋोरिएंटल बायो-<br>य्रेफ़िकल डिक्शनरी                           | जन्म सन् १४६०<br>(संवत् १५४७)          | यही समय                                |
| ∕२ फ़रक़हार         | श्राउट लाइन श्रव्<br>दि रिलीजस लिट-<br>रेचर श्रव् इंडिया       | सन् १४००-१५१⊏<br>(संवत् १४५७-<br>१५७५) | सन् १४८६-१५१७<br>(संवत् १५४६-<br>१५७४) |
| ्र≉ हंटर            | इंडियन एम्पायर                                                 | सन् १३००-१४२०<br>(संवत् १३५७-<br>१४७७) | नहीं दिया ।                            |
| <b>√४</b> ब्रिग्स   | हिस्ट्री अप्रव दि<br>राइज अप्रव दि<br>मोहमडन पावर<br>इन इंडिया | नहीं दिया ।                            | सन् १४८८-१५१७<br>(संवत् १५४५-<br>१५७४) |

| इतिहासकार का<br>नाम | प्रैथ                                                  | कबीर का समय                            | सिकंदर लोदी का<br>समय                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| प्र मेकालिफ         | सिख रिलीजन<br>भाग ६                                    | सन् १३६८-१५१८<br>(संवत् १४५५-<br>१५७५) | सिंहासनासीन<br>सन् १४८२<br>(संवत् १५४५)  |
| ६ वेसकट             | कबीर एंड दि<br>कबीर पंथ                                | सन् १४४०-१५१८<br>(संवत् १४६७-<br>१५७५) | सन् १४६६ (संबत्<br>१५५३)<br>(जीनपुर गमन) |
| ्र स्मिथ            | त्राक्सफ़र्ड हिस्ट्री<br>ऋव् इंडिया                    | सन् १४४०-१५१८<br>(संवत् १४९७<br>१५७५)  | सन् १४८६-१५१७<br>(संवत् १५४६-<br>१५७४)   |
| ८ भंडारकर           | वैष्ण्विज्म शैविज्म<br>एंड माइनर रिली-<br>जस सिस्टिम्स |                                        | सन् १४८८-१५१७<br>(१५४५-१५७४)             |
| ६ ईश्वरी-<br>प्रसाद | न्यू हिस्ट्री ऋव्<br>इंडिया                            | ईसा की पंद्रहवीं<br>शताब्दी            | सन् १४८६-१५१७<br>(संवत् १५४६-<br>१५७४)   |

उपर्युक्त इतिहासकारों में प्रायः सभी इतिहासकार कबीर श्रीर सिकंदर लोदी को समकालीन होना मानते हैं। ब्रिग्स जिन्होंने श्रपना ग्रंथ 'हिस्ट्री श्रव् दि राइज़ श्रव् दि मोहमडन पावर इन इंडिया', मुसलमान इतिहासकारों के हस्तिलिखित ग्रंथों के श्राधार पर लिखा है, वे सिकंदर लोदी का बनारस श्राना हिजरी ६०० (श्रर्थात् सन् १४६४) मानते हैं। वे लिखते हैं कि बिहार के हुसेनशाह शरकी से युद्ध करने के लिए सिकंदर ने गंगा पार की श्रीर क

'दोनो सेनाएँ एक दूसरे के सामने बनारस से १८ कोस (२७ मील) की दूरी पर' एकत्र हुई। प्रियादास ने अपनी भक्तमाल की टीका में सिकंदर लोदी और कबीर में संघर्ष दिखलाया है। श्री सीतारामशरण भगवानप्रसाद ने उस टीका में एक नोट देते हुए लिखा है कि 'यह प्रभाव देख कर ब्राक्षणों के हृदय में पुनः मत्सर उत्पन्न हुआ। वे सब काशीराज को भी श्री कबीर जी के वश में जान कर, बादशाह सिकंदर लोदी के पास जो आगरे से काशी जी आया था पहुँचे।'

त्रातः श्री कबीर साहिब जी की परचई, भक्तमाल श्रीर संत कबीर के रागु गौड ४ त्रौर रागु भैरउ १८ के त्राधार पर हम कबीर त्रौर सिकंदर लोदी को समकालीन मान सकते हैं। सिकंदर लोदी का समय सभी प्रमुख इतिहासकारों के अनुसार सन् १४८८ या १४८६ से सन् १५१७ (संवत् १५४५-४६ से १५७५) माना गया है। स्रतः कवीर भी सन् १४८८-८६ से १५१७ (संवत् १५४५-४६ से १५७५) के लगभग वर्तमान होंगे। डा॰ रामप्रसाद त्रिपाठी ने अपने लेख 'कबीर जी का समय' में स्पष्ट करने की चेष्टा की हैं कि कबीर जी सिकंदर लोदी के समकालीन नहीं हो सकते । उन्होंने इसके दो प्रमुख कारण दिए हैं। पहला तो यह है कि जिन प्रथा के आधार पर सिकंदर का विश्वसनीय इतिहास लिखा गया है, उनमें कबीर ऋौर सिकंदर लोदी का संबंध कहीं भी उल्लिखत नहीं है। श्रीर दूसरा कारण यह है कि सिकंदर की धार्मिक दमन नीति की प्रबलता से कबीर अधिक दिनों तक अपने धर्म का प्रचार करते हुए जीवित रहने नहीं दिए जा सकते थे। किंतु ये दोनों कारण अधिक पृष्ट नहीं कहे जा सकते। अबलाकाल ने अकबर का विश्वसनीय इतिहास लिखते हुए भी श्राईन अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख नहीं किया है यद्यपि वे अकबर के समकालीन व स्त्रीर प्रसिद्ध व्यक्तियों में गिने जाते थे। दूसरे कबीर ने जो धार्मिक प्रचार किया था वह तो हिंदू और मुसलमानी धर्म की सम्मिलित समा-लोचना के रूप में था। उनके विद्धांतों में मूर्विपूजा की उतनी ही अवहेलना

<sup>ै</sup>हिस्ट्री अब्दि राइज अब्मोहमेडन पावर इन इडिया (जान बिग्स) लंदन १८२९, एष्ठ ५७१-७२

रभक्तमाल सटीक, पृष्ठ ४७० सीतारामशरण भगवानप्रसाद (लखनऊ १९१३) उर्हिदुस्तामी, ऋषेल १९३२, पृष्ठ २०७-२१०

थी जितनी की 'मुल्ला के बाँग देने' की । अतः कबीर को एक बारगी ही विधमीं प्रचारके नहीं कहा जा सकता और वे एक मात्र हिंदू धर्म प्रचारकों की भाँति मृत्यु-दंड से दंडित न किए गए हों। उन्हें दंड अवश्य दिया गया हो जिससे वे युक्तिपूर्वक अपने को बचा सके। किर एक बात यह भी है कि सिकंदर को बनारस में रहने का अधिक अवकाश नहीं मिला जिससे वह कबीर को अधिक दिनों तक जीवित न रहने देता। इतिहासकारों ने सिकंदर लोदी का बनारस आगमन सन् १४६४ में माना है और उसे राजनीतिक उलभनों के कारण शीघ्र ही जौनपुर चले जाना पड़ा। अतः राजनीति में अत्यिक व्यस्त रहने के कारण सिकंदर लोदी कवीर की और अधिक ध्यान न दे सका हो और कबीर जीवित रह गए हो। उसने चलते किरते काज़ी को आजा दे दी कि कबीर को दंड दिया जाय और वह दंड उनका जीवन समाप्त करने में अपूर्ण रहा हो। इस प्रकार जो दो कारण डा॰ रामप्रसाद त्रिपाठी ने दिये हैं, केवल उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि कवीर सिकंदर लोदी के समकालीन नहीं हो सकते, मेरी दृष्टि से समीचीन नहीं हैं।

श्रार्किआला जिकल इस संबंध में स्रभी एक कठिनाई शेष रह जाती है। सर्वे अब् इंडिया

श्रारिक श्रालाजिकल सर्वे अव् इंडिया से जात होता है कि विजली ख़ाँ ने बस्ती ज़िले के पूर्व में, श्रामी नदी के दाहने तट पर कवीरदास या कबीर शाह का एक स्मारक (रौज़ा) सन् १४५० (संवत् १५०७) में स्थापित किया । बाद में सन् १५६७ में (१२७ वर्ष बाद) नवाब फिदाई ख़ाँ ने उसकी मरम्मत की। इसी स्मारक (रौज़ा) के श्राधार पर कबीर साहब के कुछ श्राधनिक श्रालोचकों ने कबीर का निधन सन् १४५० (संवत् १५०७) या उसके कुछ पूर्व माना है। यदि कबीर का निधन सन् १४५० में हो गया था तो वे सिकंदर लोदी के समकालीन नहीं हो सकते जिसका राजत्वकाल सन् १४८८ या १४८६ से प्रारंभ होता है। श्रार्थात् कबीर के निधन के श्राद्धतीस वर्ष बाद सिकंदर लोदी राज्यसिंहासन पर बैठा। श्रारिक श्रालोचकों से मिल है। सन् १४५० में श्रां विचार श्रालोचकों से मिल है। सन् १४५० में

<sup>ै</sup> आरिकिआलाजिकल सर्वे अव् इंडिया (न्यृ सीरीज़) नार्थ वैस्टर्न प्राविसेज़ भाग २, पृष्ठ २२४।

स्थापित किए गए बस्ती ज़िले के स्मारक (रौज़े) को मैं कबीर का मरण-चिह्न नहीं मानता। गुरु ग्रंथ साहब में उल्लिखित कबीर के प्रस्तुत पदों में एक पद कबीर की जन्म-भूमि का उल्लेख करता है। उस पद के अनुसार कबीर की जन्म-भूमि मगहर में थी। रागु रामकली के तीसरे पद की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं:—

> तोरे भरोसे मगहर बसिन्नो, मेरे तन की तपति बुक्ताई। पहिले दरसनु मगहर पाइन्रो, पुनि कासी बसे न्नाई॥

इस उद्धरण से ज्ञात होता है कि काशी में बसने के पूर्व कबीर मगहर में निवास करते थे। मगहर बस्ती के नैऋ त्य (दिच्चिंग-पूर्व) में २७ मील दूर पर ख़लीलाबाद तहसील में एक गाँव है। मैं तो समऋता हूँ कि कबीर मगहर में त्रामी नदी के दाहने तट पर ही निवास करते थे जहाँ बिजली ख़ौं ने रौज़ा बनवाया है। बिजली ख़ौं कबीर का बहुत बड़ा भक्त श्रीर श्रन-यायीं था। जब उसने यह देखा कि मगहर के निवासी कबीर ने काशी में जाकर श्रव्य कीर्ति श्रर्जित की है तब उसने श्रपनी भक्ति श्रीर श्रद्धा के श्रावेश में कबीर के निवास-स्थान मगहर में स्मृति-चिह्न के रूप में एक चबूतरा या सिद्धपीठ बनवा दिया जो कालान्तर में नष्ट हो गया। जब १२७ वर्ष बाद सन् १५६७ में नवाब फिदाई ख़ाँ ने उसकी मरम्मत की तो इस समय तक कबीर साहब का निधन हो जाने के कारण सन् १४५० ईस्वी में विजली ख़ौ द्वारा बनवार गए स्मृति चिह्न को लोगों ने या स्वय नवाब फिदाई ख़ाँ ने समाधि या रौज़ा मान लिया । तभी से मगहर का वह स्मृति-चिह्न रौज़े के रूप में जनता में प्रसिद्ध हो गया। इस दृष्टिकोण से सन् १४५० का समय विजली ख़ाँ द्वारा चिह्नित कवीर का प्रसिद्धि काल ही है ऋौर वे १४५० के बाद जीवित रहकर सिकंदर लोदी के समकालीन रह सकते हैं। ऋव कबीर की जन्मतिथि के संबंध में विचार करना चाहिए।

कबीर वे अपनी रचनात्रों में जयदेव अग्रीर नामदेव का उल्लेख किया है—

<sup>े</sup> संत कबीर, पृष्ठ १७ ।

# गुर प्रसादी जैदेउ नामां। भगति कै प्रेमि इनहीं है जाना।

(रागु गउड़ी ३६)

इससे जात होता है कि जयदेव और नामदेव कबीर से कुछ पहले हो चुके थे। यहाँ यह निर्धारित करना आवश्यक है कि जयदेव और नामदेव का आविर्भाव काल क्या है ? नामादास अपने अंथ भक्तमाल में जयदेव और नामदेव जा निर्देश करते हुए उन्हें गीत गोविंद का रचका उल्लेख यिता मानते हैं। २ किंतु अन्य छप्पयों की माँति उसमें कोई तिथि-संवत् नहीं है। आलोचकों के निर्णयानुसार जयदेव लक्ष्मणसेन के समकालीन थे जिनका आविर्भाव ईसा की वारहवीं शताब्दी माना जाता है। अतः जयदेव का समय भी वारहवीं शताब्दी है। भक्तमाल में नामदेव का भी उल्लेख है। ४ इस उल्लेख में विशेष बात

भसंत कबीर, पृण्ठ ३९

रजयदेव किव नृप चक्कवै, खंड मंडलेश्वर आन किव ।

प्रचुर भयो तिहुँ लोक गीत गोविंद उजागर ।

कोक काव्य नवरस सरस सिगार को सागर ।

श्रष्टपदी श्रभ्यास करें तेहि बुद्धि बढावें ।

राधारमन प्रसन्न सुनन निश्चय तह आवें ॥

संत सरोश्ह पंड को पदमापित सुखजनक रिव ।

जयदेव किव नृप चक्कवै, खंड मंडलेश्वर आन किव ॥

(भक्तमाल, छप्य ३९)

<sup>3</sup>संस्कृत ड्रामा-ए० बी० कीथ, पृष्ठ २७२

बारहवीं शताब्दी में एक दूसरे जयदेव भी थे जो नैयायिक और नाटककार थे। ये महादेव और सुमित्रा के पुत्र थे और कुंडिन (बरार) के निवासी थे। किंतु कवीर का तालपर्य इनसे नहीं है। ४नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरिदास की। बालदशा बीठल पानि जाके पै पीयौ। मृतक गऊ जीवाय परचौ श्रसुरन कों दीयौ॥ सेज सलिल तै काढ़ि पहिल जैसी ही होती। यह है कि नामदेव के भक्ति-प्रताप की महिमा कहते हुए नाभादास ने उनके समकालीन 'श्रमुरन' का भी संकेत किया है। यह 'श्रमुरन' यवनों या मुसल-मानों का पर्यायवाची शृब्द है। इस संकेत से यह निष्कर्प निकलता है कि नामदेव का श्राविभीव उस समय हुआ था जब मुसलमान लोग भारत मे— विशेषकर दिव्या भारत में बस गए थे क्योंकि नामदेव का कुटुंव पहले नरसी वामया गाँव (करहाल, सतारा) में ही निवास करता था। वाद में वह पंढर-पुर में आ बसा था जहाँ नामदेव का जन्म हुआ। नामदेव के जन्म की परं-परागत तिथि शक ११९२ था सन् १२७० ईस्वी है। इस प्रकार वे ज्ञानेश्वरी के लेखक ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। ज्ञानेश्वर ने श्रपनी ज्ञानेश्वरी सन् १२६० में समात की थी।

नामदेव मूर्ति-पूजा के विरुद्ध थे। इस विचार को दृष्टि में रखते हुए डा॰ भंडारकर का कथन है कि 'नामदेव का त्राविभाव उस समय हुत्रा होगा जब मुसलमानी त्रातंक प्रथम बार दिन्तिण में फैला होगा। दिन्तिण में मुसलमानों ने त्रापना राज्य चौदहवीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थापित किया। मूर्तिपूजा के प्रति मुसलमानों की घृणा को धार्मिक हिंदुत्रों के हृदय में प्रवेश पाने के लिए कम से कम सौ वर्ष लगे होंगे। किंदु इससे भी त्राधिक स्पष्ट प्रमाण कि नामदेव का त्राविभाव उस समय हुत्रा जब मुसलमान महाराष्ट्र प्रदेश में बस गए थे, स्वयं नामदेव के एक गीत (न॰ ३६४) से मिलता है जिसमें उन्होंने तुरकों के हाथ से मूर्तियों के तोड़े जाने की बात कही है। हिंदू लोग पहले मुसलमाना ही को 'तुरक' कहा करते थे। इस प्रकार नामदेव संभवतः चौदहवीं शताब्दी के लगभग या उसके त्रांत ही में हुए होंगे।'' पुनः डा॰ भंडारकर का कथन है कि नामदेव की मराठी जानेश्वर की मराठी से त्राधिक त्र्यांचीन है जब कि नामदेव की मराठी जानेश्वर की मराठी से त्राधिक त्र्यांचीन है जब कि नामदेव की स्वरंद के समकालीन थे। फिर नामदेव की हिंदी रचनाएँ भी तेरहवीं शताब्दी की त्रन्य हिंदी रचनात्रों से त्राधिक त्र्यांचीन हैं। इस कारण नाम-

देवल उलट्यो देखि सकुच रहे सब ही सोती।।
'पण्डुरचाथ' कृत अनुग ज्यों छानि सुकर छाई घास की।
नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों नेता नरहरिदास की॥
-(भक्तमाल, छप्पय ३८)

वैष्णविज्म, शैविष्म एंड माइनर रिलीजस सिस्टिम्स--(अंडारकर), पृष्ठ ९२

देव का त्र्याविर्भाव तेरहवीं शताब्दी के बाद ही हुन्ना। नामदेव का परंपरागत त्र्याविर्माव-काल जो जानेश्वर के साथ तेरहवीं शताब्दी में रक्खा जाता है, ऐतिहासिकता के विरुद्ध है।

प्रो० रानाडे का मत है कि नामदेव ज्ञानेश्वर के समकालीन ही थे श्रीर परंपरागत उनका श्राविभीव-काल सही है। नामदेव की कविता में भाषा की श्रविचीनता इस कारण है कि नामदेव की कविता बहुत दिनों तक मौखिक रूप से जनता के बीच में प्रचलित रही श्रीर युगों तक मुख में निवास करने के कारण कविता की भाषा समय-क्रम से श्रवीचीन होती गई। जनता के प्रेम श्रीर प्रचार ने ही कविता की भाषा को श्राधुनिकता का रूप दे दिया। मूर्ति तोड़े जाने के प्रसंगोल्लेख के संबंध में प्रो० रानाडे का कथन है कि नामदेव का यह निर्देश श्रवाउदीन ख़िलाजी के दिच्या पर श्राक्रमण करने के संबंध में है।

प्रो॰ रानाडे का विचार अधिक युक्तिसंगत है। नामदेव की कविता की स्राधुनिकता बहुत से पुराने हिंदी कवियों की कविता की स्राधुनिकता के सम-कच है। जगनायक, कबीर, मीरां आदि की कविताओं में भी भाषा बहुत श्राधनिक हो गई है, क्योंकि ये कविताएँ जनता के द्वारा शताब्दियो तक गाई गई है स्त्रीर उनकी भाषा में बहुत परिवर्तन हो गए हैं। भाषा के स्त्राधुनिक रूप के स्त्राधार पर हम मीरा, कबीर या जगनायक का काल-निरूपण नहीं कर सकते। यही बात नामदेव की काल्य-भाषा के संबंध में कही जा सकती है। स्रतः भाषा की स्राधुनिकता नामदेव के स्राविर्भाव-काल को परवर्ती नहीं बना सकती। प्रो॰ रानाडे ने ऋलाउद्दीन ख़िलजी की सेना के द्वारा दिच्य भारत के त्राक्रमण में मूर्ति तोड़ने का जो मत प्रस्तुत किया है वह फ़रिश्ता की तवारीख़ से भी पुष्ट होता है। फ़रिश्ता की तवारीख़ का अनुवाद ब्रिग्स ने किया है। उसमें स्पष्ट निर्देश है कि ७१० वें वर्ष में सुलतान ने मलिक काफ़र श्रीर ख्वाजा हजी को एक बड़ी सेना के साथ दिख्ण में द्वारसमुद्र श्रीर मन्त्राबीर (मलाबार) को जीतने के लिये भेजा, जहाँ स्वर्ण स्त्रीर स्त्रो से संपत्तिशाली बहुत मंदिर सने गए थे। उन्होने मंदिरों से ऋसंख्य द्रव्य प्राप्त किया जिसमें बहुर्मूख्य रतों से सजी हुई स्वर्ण मूर्तियाँ ऋौर पूजा की ऋनेक क़ीमती सामग्रियाँ थीं।

<sup>ै</sup>हिस्ट्री ऋव्दि राइज ऋव्दि मोहमडन पावर इन इंडिया (जान त्रिग्स) भाग १, पृष्ठ ३७३।

इस प्रकार प्रो॰ रानाडे के मतानुसार नामदेव का ऋाविर्भाव तिरहवीं शताब्दी के ख्रांत में ही मानना चाहिए। जयदेव ऋोर नामदेव के ऋाविर्भाव-काल को दृष्टि में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि कवीर का समय तेरहवीं शताब्दी के ख्रांत या चौदहवीं शताब्दी के प्रारंभ के बाद ही होना चाहिए क्यांकि कवीर ने जयदेव ऋौर नामदेव की ऋपने पूर्व के भक्तो की भाँति श्रद्धापूर्व क स्मरण किया है। इस प्रसंग में एक उल्लेख ऋौर महत्वपूर्ण है। 'श्री पीपाजी की श्री पीपा जी हारा वाणी' में हमें कवीर की प्रशंसा में पीपा जी का एक पद निर्देश मिलता है। वह पद इस प्रकार है:—

जो किल मांस कबीर न होते।

तौ ले अबेद अरु कलिजुग मिलि करि भगति रसातिल देते ॥ श्राम निगम की कहि कहि पांडे फल भागीत लगाया। राजस तामस स्वातक कथि कथि इनही जगत भुलाया॥ सरगुन कथि कथि मिष्टा पवाया काया रोग बढ़ाया। निरगुन नीम पीयो नही गुरुमुष तातें हाँटै जीव बिकाया॥ बकता श्रोता दोऊं भूले दुनीयाँ सबै भुलाई। कित बिर्छ की छाया बैठा, क्यूंन कलपना जाई॥ श्रंध. लुकटीयाँ गही जु श्रंधे परत क्ंप कित थोरे । श्रवरन बरन दोऊंसे श्रंजन, श्राँषि सबन की फोरै॥ हम से पतित कहा कहि रहेते कौंन प्रतीत मन धरते। नांनां बांनी देषि सुनि श्रवनां बही मारग श्रणसरते॥ त्रिग्ण रहत भगति भगवंत की तिहि बिरला कोई पावै। दया होइ जोइ क्रुवानिधान की तौ नांम कबीरा गावै॥ हरि हरि भगति भगत कन लीना त्रिबधि रहत थित मोहे । पाषंड रूप भेष सब कंकर ग्यांन सुपत्ने सोहे॥ भगति प्रताप राष्यबे कारन निज जन आप पठाया। नांम कबीर साच परकास्या तहाँ पीपै कल्ल पाया॥ पीपा का जन्म सन् १४२५ (संवत् १४८२) में हुआ था। जब पीपा ने कबीर की प्रशंसा मक्कंठ से की है तो इससे यह सिद्ध होता है कि या तो कबीर

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> हस्तलिखित प्रति सर्व गोटिका सं० १८४२, पत्र १८८

पीपा से पहले हो चुके होंगे अथवा कबीर ने पीपा के जीवन-काल में ही यथेष्ठ ख्याति प्राप्त कर ली होगी। अक्तमाल के अनुसार पीपा रामानंद के शिष्य थे अतः कबीर भी रामानंद के संपर्क में आ सकते हैं। इतना तो स्पष्ट ही है कि कबीर सन् १४२५ (सवत् १४८२) के पूर्व ही हुए होंगे। अतः यह कहा जा सकता है कि कबीर का जन्म संवत् तेरहवीं शताब्दी के अंत या चौदहवीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर संवत् १४८२ के मध्य में होना चाहिए।

कबीर के संबंध में जिन ग्रंथो पर पहले विचार किया जा चुका है उनमें कोई भी कबीर की जन्म-तिथि का उल्लेख नहीं करते। केवल 'कबीर चरित्र बोध' में कबीर का जन्म 'चौदह सौ पचपन विक्रमी जिष्ठ सर्दी

जन्म-तिथि पूर्णिमा सोमवार' को स्पष्टतः लिखा है। डा॰ माताप्रसाद गुप्त ने एस॰ ग्रार॰ पिल्ले की इंडियन कोनोलॉजी के ग्राधार पर गणित कर यह स्पष्ट किया है कि संवत् १४५५

की जेष्ठ पूर्णिमा को सोमवार ही पड़ता है। डा० श्यामसुंदरदास ने कवीर-पंथियों में प्रचलित दोहे:—

चौद्ह सौ पचपन साल गए, चन्द्रवार इक ठाट ठए।
 जेठ सुदी बरसायत को, प्रनमासी प्रगट भए॥

के आधार पर 'गए' को व्यतीत हो जाने के अर्थ में मान कर कबीर का जन्म सवत् १४५६ धिद्ध करने का प्रयत्न किया है किंतु गणित करने से स्पष्ट हो जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा संवत् १४५६ को चंद्रवार नहीं पड़ता। अतः कबीर की जन्मतिथि के सबंध में संवत् १४५५ की ज्येष्ठ पूर्णिमा ही अधिक प्रामाणिक जान पड़ती है। अब यदि कबीर का जन्म संवत

रामान दे का शिष्य हो सकते हैं १ डा॰ मोहनसिंह ने अपनी पुस्तक 'कबीर—हिज़ बायोग्रेफ़ी' में कबीर को रामानंद का शिष्य

नहीं माना है। उनका कथन है कि वे कबीर के जन्म के बीस वर्ष पूर्व ही महाप्रयाण कर चुके थे। मैं नहीं समभ सकता कि किस आधार पर डा॰ सिह ऐसा लिखते हैं। वे रामानंद की मृत्यु, श्री गणेशसिंह लिखित अत्यंत आधुनिक पंजाबी पुस्तक भारत-मत-दर्पण के अनुसार सन् १३५४ में लिखते हैं और कबीर का जन्म सन् १३६८ में। उपर्युक्त सन् निर्णय के अनुसार रामानंद कबीर के जन्म लेने के ४४ वर्ष पूर्व ही अपना जीवन समाप्त कर चुके होंगे

बीस वर्ष पूर्व नहीं, जैसा कि वे लिखते हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि कवीर ते अपने काव्य में अपने मनुष्य-गुरु का नाम कहीं लिखा भी नहीं इसलिए कबीर का गुरु मनुष्य-गुरु नहीं था वह केवल ब्रह्म, विवेक या शब्द था। श्रीर इसके प्रमाण में वे गुरु प्रथ में आए हुए निम्नलिखित पद उद्धृत करते हैं:—

१. माधव जल की पित्रास न जाइ।

तू सितगुरु हउ नउ तनु चेजा कहि कबीर मिलु श्रंत की बेला।

(रागु ग उड़ी २)

संता कउ मित कोई निंदह संत राम है एक रे।
 कहु कबीर मैं सो गुरु पाइश्रा जाका नाउ विवेकु रे।
 (रागु सूही ४)

इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने अपने गुरु का नाम अपने काव्य में नहीं लिया है किंतु इसका कारण उनके हृदय में गुरु के प्रति अपार श्रद्धा का होना कहा जा सकता है। कबीर ने ईश्वर तथा विवेक को भी अपना गुरु कहा व किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कबीर का कोई मनुष्य-गुरु था ही नहीं। हमें कबीर की रचना में ऐसे पद भी मिलते हैं जिनमें कबीर ने अपने गुरु से संसार की उत्पत्ति और विनाश समस्ता कर कहने की विनय की है।

गुर चरण लागि हम बिनवता पृछ्त कहु जीउ पाइँग्रा। कवन काज जगु उपजे बिनसे कहु मोहि समसाइँग्रा॥ (रागु ग्रासा १)

वनार-हिज़ बायोग्रेकी, पृष्ठ ११, १४

We must therefore conclude that when there is no mention of the name as that of the Guru, we are to take that fact as the Nonexistence of a personal teacher and that the real Guru is the Shabad itself.

रक्ड कबीर मैं सो गुरु पाइआ जाका नाउ विवेकु रे। (रागु सूही ५)

(श्री गुरु के चरणों का स्पर्श करके मैं विनय करता हूँ ऋौर पूछता हूँ कि मैंने यह प्राण क्यों पाए हैं ? यह जीव संसार में क्यों उत्पन्न ऋौर नष्ट होता है ? कृपा कर सुक्ते समका कर कहिए।)

> एक स्थान पर कबीर ने ऋपने गुरु का संकेत भी किया है:— स्रतिगुर मिलेखा मारगु दिखाइश्चा। जगत पिता मेरै मनि भाइश्चा॥

> > रागु श्रासा ३

(जब मुक्ते सतगुरु भिले तब उन्होंने मुक्ते मार्ग दिखलाया जिससे जमत-पिता मेरे मन को भाये—अञ्छे लगे)।

श्रीर 'गुर प्रसादि मैं समु कल्लु स्मिश्रा' (रागु श्रासा ३) में वे श्रपने ही श्रनुभव की बात कहते हैं। श्रागे चल कर वे इसी को दुहराते हैं:—

> मुर प्रसादी हरि धन पाइश्रो। श्रंते चल दिश्रा नालि चलिश्रो॥

> > रागु श्रासा १४

(मैंने गुरु के प्रसाद से ही यह हरि (रूपी) धन पाया है अंत में नाड़ी चली जाने पर हम भी यहाँ से चल सकते हैं।)

इन पदों को ध्यान में रखते हुए हम कबीर के 'मनुष्य-गुरु' की कल्पना भली भाँति कर सकते हैं। फिर कबीर की रचना में कुछ ऐसे अवतरण भी हैं जहीं खुरु और हिर के व्यक्तित्व में भेद जान पड़ता है, दोनों एक ही आत नहीं होते। उदाहरणार्थ:—

> सिमरि सिमरि इरि हरि मनि गाईँछै। इहु सिमरतु सतिगुर ते पाईँछै॥

रागु रामकली ६

(उस स्मरण से तू बार-बार हिर का गुण गान मन में कर श्रीर यह स्मरण तुके सतगुर से ही पात होगा।) दूसरा उदाहरण लीजिए:—

बार बार हरि के गुन गावड। गुर गमि भेडु सु हरि का पावड ॥

राग् गउड़ी ७७

(रोज़-रोज़ या बारंबार हिर के गुण गास्त्रों स्त्रौर गुरु से प्राप्त किए गए रहस्य से हिर को प्राप्त करो।) स्रथवा

अगम अगोचर रहे निरंतिर गुर किरपा ते लही थे। कहु कबीर बिल जाउ गुर अपने सत संगति मिलि रही थे। रागु गउड़ी, ४८

(वह स्रागम है, इंद्रियों से परे हैं, केवल गुरु की कृपा में ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। कबीर कहता है कि मैं स्रापने गुरु की विल जाता हूं। उन्हीं की स्राच्छी संगति में मिल कर रहना चाहिए।)

इस प्रकार के बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें कबीर के 'मनुष्य-गुरु' होने का प्रमाण है। श्रव यह निश्चित करना है कि जब कबीर के 'मनुष्य-गुरु' होने का प्रमाण हमें मिलता है तो क्या रामानंद उनके गुरु थे?

भक्तमाल में यह स्पष्टतः लिखा है कि रामानंद के शिष्यों में कवीर भी एक थे। यह कहा जा सकता है कि कवीर रामानंद के 'प्रशिष्य' हो सकते हैं श्रीर उनका काल रामानंद के काल के बाद हो सकता है किंतु भक्त-माल में दी हुई नामावली में कवीर के नाम को जो प्रधानता दी गई है उससे यह स्पष्ट होता है कि कबीर रामानद के शिष्यों में ही होंगे। हम पीछे देख चुके हैं कि दिवस्तान का लेखक मोहसिन फानी (हिजरी १०८१, सन् १६७०) श्रीर नामादास के भक्तमाल की टीका लिखने वाले प्रियादास (सन् १६५५) कबीर को रामानंद का शिष्य लिख चुके हैं। प्रियादास की टीका से प्रभावित होंकर श्रन्य ग्रीयकारों ने भी कवीर को रामानंद का शिष्य माना है। दूसरी बात जो भक्तमाल से ज्ञात होती है वह यह है कि रामानंद को बहुत लांबी श्रायु मिली। 'बहुत काल वपु धारि कै' से यह बात स्पष्ट होती है। श्रन्य

भी रामानंद रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जग तरन कियो। अनन्तानन्द कवीर सुखा सुरसुरा पद्मावित नरहिर। पीपा भावानन्द रैदास धना सेन सुरसर की घरहिर।। श्रीरो शिष्य प्रशिष्य एक तें एक उजागर। विश्वमंगल श्राधार सर्वानंद दश्धा के श्रागर॥ वहुत काल वपु धारि कै प्रनत जनन कों पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जग तरन कियो।

भक्तों के संबंध में नाभादास ने लंबी आयु की बात नहीं लिखी। इससे जात होता है कि रामानंद को 'ऋषाधारण' ऋायु मिली होगी, तभी तो उसका संकेत विशेष रूप से किया गया। स्रव हमें यहाँ रामानंद का समय निर्धारित करने की आवश्यकता है।

रामानंद ने वेदांत-सूत्र का जो भाष्य लिखा है उसमें उन्होंने त्रमलानंद रचित वेदांत कल्पतर का उल्लेख (१,४,११) किया है। डा॰ भंडारकर ने स्रमलानंद रचित वेदांत कल्पतर का समय निरूपण करते हुए उसका काल तेरहवीं शताब्दी का मध्य-रामानद का समय

काल माना है। अपने आधार के लिए उन्होंने यह ऐतिहा-सिक तथ्य निर्घारित किया कि अमलानंद राजा कृष्ण के

राज्यकाल (सन् १२४७ से १२६०) में थे त्र्यौर उसी समय उन्होर्ने क्रिपना ग्रंथ वेदांत कल्पतर लिखा। यदि श्रमलानंद तेरहवीं शताब्दी के मध्यकाल में थे तो रामानंद अधिक से अधिक उनके समकालीन हो सकते हैं अन्यथा वे कुछ वर्षों के बाद हुए होंगे। इस प्रकार रामानंद का स्राविर्भाव काल सन् १२६० के बाद या सन् १३०० के लगभग होगा। अप्रगस्त्य संहिता के आधार पर भी रामानंद का स्त्राविर्भाव काल सन् १२६६ या १३०० ठहरता है।

यदि हम रामानंद का जन्म-समय सन् १३०० (संवत् १३५७) निश्चित करते हैं तो वे कबीर के जन्म-समय पर ६८ वर्ष के रहे होंगे क्योंकि हमने कबीर का जन्म सन् १३६८ (संवत् १४५५) निर्घारित किया है । कबीर ने कम से कम २० वर्ष में गुरु से दीचा पाई होगी श्रतः कबीर का गुरु होने के लिए रामानंद की ऋायु ११८ वर्ष की होनी चाहिए । यदि 'बहुत काल वपु धारि' का ऋर्य हम ११८ या इससे ऋधिक लगावें तो रामानंद निश्चय रूप से कबीर के गुरु हो सकते हैं। सन् १३०० के जितने वर्षों बाद रामानंद का जन्म होगा उतने ही वर्ष कबीर के शिष्यत्व के दृष्टिकोण से रामानंद की त्रायु से निकल सकते हैं । यहाँ एक नवीन प्रंथ का उल्लेख करना स्रप्रासंगिक न होगा । उस प्रंथ का नाम 'प्रसंग पारिजात' है श्रौर उसके रचयिता श्री चेतनदास नाम के कोई

१ दि नाइंथ इंटरनैशनल कांग्रेस ऋव् श्रोरिएंटलिस्ट्स-भाग १, पृष्ठ ४२३ (फुटनोट) लंदन, १८९२ २स्वामी रामानंद श्रौर प्रसंग पारिजात—श्रीशंकरदयालु श्रीवास्तव एम० ए०

साधु-किव हैं। इस ग्रंथ की रचना संवर १५१७ में कही जाती है। प्रसंग पारिजात में उल्लेख है कि ग्रंथ प्राणेता 'श्री रामानंद जी की वर्षां के श्रवसर पर उपस्थित थे श्रीर उस समय स्वामी जी की शिष्य मंडली ने उनसे यह प्रार्थना की कि हमारे गुरु की चरितावली तथा उपदेशों को—जिनका श्रापने चयन किया है, ग्रंथ रूप में लिपि-बद्ध कर दीजिए।' इससे ज्ञात होता है कि श्री चेतनदास रामानंद जी के संग्रक में श्रवश्य श्राए होगे।

यह ग्रंथ पैशाची भाषा के शब्दों से युक्त देशवाड़ी प्राकृत में लिखा गया है। इसमें 'श्रदणा' छंद में लिखी हुई १०० श्रष्टपिंदगाँ हैं। सन् १८९० के लगभग यह ग्रंथ गोरखपुर के एक मौनी वाबा ने, मौखिक रूप से श्रयोध्या के महात्मा बालकराम विनायक जी को उनके बचपन में लिखवाया था।

इस ग्रंथ के अनुसार रामानंद का जन्म प्रयोग में हुआ था। वे दिल्ला से प्रयाग में नहीं आए थे जैसा कि आजकल विद्वानों ने निश्चित किया है। इसके अनुसार भक्तमाल में उल्लिखत रामानद के शिष्यों की सूची भी ठीक है और कबीर निश्चित रूप से रामानंद के शिष्य कहे गए हैं। इस ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी अधिक है कि इसमें कबीर का जन्म संवत् १४५५ और रामानंद का अवसान-संवत् १५०५ दिया गया है। यदि यह ग्रंथ प्रामाणिक है तो कबीर अवश्य ही रामानंद के शिष्य होंगे।

मैंने जपर एक हस्तलिखित प्रति का निर्देश किया है जिसमें 'वाणी हज़ार नी' संप्रहीत हैं। इसका नाम सरव गुटिका है। यह प्रति प्राचीन मूल प्रतियों की प्रतिलिपि है। इसमें मुक्ते अनुतदास राचित श्रीकवीर सरव गुटिका साहिब जी की परचई' के अतिरिक्त एक और ग्रंथ ऐसा मिला है जिसमें रामानंद से कबीर का संबंध इंगित है।

यह ग्रंथ है—प्रसिद्ध भक्त सैन जी रिचत कबीर श्रह रैदास संवाद। यह ६६ छुंदों में लिखा गया है श्रीर इसमें कबीर श्रीर रैदास का विवाद विशेत है। यह सैन वही हैं जिनका निर्देश श्री नाभादास ने श्रपने भक्तमाल में रामानंद के शिष्यों में किया है। प्रोफेसर रानाडे के श्रनुसार सैन सन् १४४८ (संवत् १५०४) में हुए । इस प्रकार वे कबीर

<sup>(</sup>हिंदुस्तानी-ग्रक्टूबर १९३२)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> भिस्टिसिज्म इन महाराष्ट्र -- प्रो० रानाडै । पृष्ठ १९०

श्रीर रैदास के समकालीन रहे होंगे। सैन नाई थे किंतु थे बहुत बड़े भक्त। ये बीदर के राजा की सेवा में नियुक्त थे श्रीर उनके बाल बनाया करते थे। एक बार इन्होंने श्रपनी भक्ति-साधना में राजा की सेवा में जाने से भी इनकार कर दिया था। इनकी भक्ति में यह शक्ति थी कि ये दर्पण के प्रतिविंब में ईश्वर को दिखला सकते थे। इनके 'कबीर श्रक रैदास संवाद' में रैदास श्रीर कबीर में सगुण श्रीर निर्णुण ब्रह्म के संबंध में वाद-विवाद हुश्रा है। श्रंत में रैदास ने कबीर को भी श्रपना गुरु माना है श्रीर उनके सिद्धांतों को स्वीकार किया है। उसी प्रसंग में रैदास का कथन है:—

रैदास कहै जी !

तुम साची कही सही सतवादी । सबतां सज्या लगाई ॥ सबत सिंघार्या निबता तार्या । सुनौ कबीर गुरभाई ॥३४॥ कबीर ने भी कहा है :—

कबीर कहै जी !

भरम ही डारि दे करम ही डारि दे। डारि दे जीव की दुबध्याई। श्रात्मरांम करी विश्रांमां। हम तुम दोन्यूं गुर भाई॥६४॥ कबीर कहें जी!

नृगुण ब्रह्म सकत को दाता। सो सुमरी चित लाई। को है लुघ दीरघ को नांही। हम तुम दोन्यूं गुरभाई ॥६६॥

इन अवतरणों से जात होता है कि कबीर और रैदास एक ही गुरु के शिष्य थे और ये गुरु रामानद ही थे जिनकी शिष्य-परपरा में अन्य शिष्यों के साथ कबीर और रैदास का नाम भी है। सैन द्वारा यह निर्देश अधिक प्रामाणिक है।

यदि हम उपर्युक्त समस्त सामग्री पर विचार करें तो नाभादास के 'बहुत काल वपु धारि के का अवतरण, भक्तमाल में उल्लिखित रामानंद की शिष्य-परंपरा, अनंतदास और सैन का कबीर संबंधी विवरण, प्रसंग पारिजात, कानी का दिवस्तान और प्रियादास की टीका, ये सभी कबीर को रामानंद के शिष्य होने का प्रमाण देते हैं। इनके विरुद्ध हमें कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं मिलता। अतः कबीर को रामानंद का शिष्य मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

कबीर का निधन कब हुआ, यह कहीं भी प्रामाणिक रूप से हमें नहीं मिलता। यदि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे तो वे सिकंदर लोदी के राज्यारोहण काल सन् १४८८ या १४८६ (संवत् १५४५ या १५४६) तक स्त्रवश्य ही जीवित रहे। इस काल के किनने समय बाद कवीर का निधन हुआ यह नहीं कहा जा सकता।

कबीर की मृत्यु के संबंध में ग्रभी तक हमें तीन ग्रवतरण कवीर की मृत्यु मिलते हैं:—

ु(१) सुमंत पंद्रा सौ उनहत्तरा हाई । सतगुर चले उठ हंसा ज्याई ॥ (धर्मदास—द्वादश पंथ)

यह संवत् है १५६९

- (२) पंद्रह से उनचास में मगहर कीन्हों गौन । श्रगहन सुदि एकादशी, मिले पौन मों पौन ॥ (भक्तमाल की टीका) यह संवत् है १५४९
- (३) संवत् पंद्रह सै पछत्तरा, कियो मगहर को गौन । माघ सुदी एकादशी रत्नो पौन में पौन ॥ (कवीर जनश्रुति)

यह संवत् है १५७५

जान ब्रिग्स के अनुसार सिकंदर काशी हिजरी ६००, सन् १४६४ (संवत् १५५१) में आया था। तभी कबीर उसके सामने उपस्थित किए गए थे। अतः उपर्युक्त भक्तमाल की टीका का उद्धरण (२) अशुद्ध जात होता है। उद्धरण (१) में तिथि और दिन दोनों नहीं है; उद्धरण (३) में तिथि तो है किंद्ध दिन नहीं है। अतः इन दोनों की प्रामाणिकता गणना के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती। अनंतदास की 'परचई' के अनुसार कबीर ने एक सौ बीस वर्ष की आयु पाई। उनके जन्म संवत् में एक सौ बीस वर्ष जोड़ने से संवत् १५७५ होता है जो जनश्रुति से मान्य है। किंतु जनश्रुति इतिहास सम्मत नहीं हुआ करती। अतः हम यदि कबीर को सिकंदर लोदी का समकालीने निश्चित करतें हुए भी जनश्रुति के आधार पर निर्णय की पृष्टि नहीं कर सकते। अनंतदास की परचई भक्ति-भावना के कारण लिखी जाने के कारण संमवतः आयु-निर्देश में कुछ अतिशयोक्ति की पुट दे दे क्योंकि अनंतदास ने अपनी 'परचई' में संवत् का उल्लेख न कर आयु का परिमाण

ही दिया है। संवत् के स्रभाव में हम इस स्रायु-निर्देश पर विशेष श्रद्धा नहीं रख सकते।

त्रंत में ऋधिक से ऋधिक हम यही स्थिर कर सकते हैं कि संत कबीर का जन्म संवत् १४५५ (सन् १३६६) में ऋौर निधन संवत् १५५१ (सन् १४६४) वे लगभग हुऋा था जब सिकंदर लोदी काशी ऋाया। इस प्रकार संत कबीर ने ६६ वर्ष या उससे कुछ ही ऋधिक ऋायु पाई। मांसाहार को घृणा की दृष्टि से देखनेवाले सात्विक जीवन के ऋधिकारी संत के लिए यह ऋायु ऋधिक नहीं कही जा सकती।

# कबीर का जीवन-वृत्त

धार्मिक काल के काव्य में एक विशेषता यह रही है कि किवयों ने अपनी भिक्त के उन्मेष में आत्म-विश्वास या आत्म-भर्त्सना की अनेक पंक्तियाँ लिखी हैं। ऐसी पंक्तियों में उनके जीवन-वृत्त पर थांड़ा-वहुत प्रकाश अवश्य पड़ गया है। जीवन-वृत्त की ये बाते स्वयं किव द्वारा लिखी जाने में अत्यंत प्रमाणिक होती हैं और उनके विषय में किसी प्रकार का सदेह नहीं रह जाता। जीवन-वृत्त के किसी प्रसंग के ऊपर अवतरण न मिलने पर कभी-कभी हमारे मन में चोभ उठता है और हम सोचते हैं कि यदि किव और भी आत्म-भर्त्सना या आत्म-निदा करता तो संभव है, हमें उसके जीवन-वृत्त की अधिक सामग्री मिल जाती। संत कबीर में हमें आत्म-चरित संबंधी अनेक अवतरण मिलते हैं, क्योंकि कबीर ने आत्म-भर्त्सना के माथ ही आत्म-विश्वास और चेतावनी की बहुत सी बाते कही हैं। ऐसे अवतरण नीचे दिए जाते हैं:—

१, जन्म ...

२. माता--

कहत कबीर सुनदु मेरी माई। (गूज० २, त्रासा ३३) मुसि मुसि रोवे कबीर की माई। (गू० २) सुई मेरी माई हउ खरा सुखाला। (त्रा० ३)

्रिनत उठि कोरी गागरि श्रानै लीपत जीउ शङ्ग्रो ।

्रेताना बाना कळू न सूक्ते हरि हरि रस लपटिय्रो ॥

्र हमारे कुल कऊने रामु कहिन्रो।

√जब की माला लई निएते तब ते सुखु न भइश्रो ॥ [माता का कथन] (बि० ४)

√३. पिता—

√वापि दिलासा मेरो की<del>न्</del>हा। (श्रा०३)

्रिपिता हमारो वड़ गोसाई । तिसु पिता पहि हउ किउ करि जाई । (स्रा०३)

्रविति तिसु बापै जिनि हउ जाइग्रा। (ग्रा०३)

#### ूर्थ. बाल्यकाल--

बारह् बरस बालपन बीते बीस बरस कछु तपु न कीश्रो । (त्रा०१५)

प. जाति श्रीर श्राजीविका-

कबीर मेरी जाति कउ सभु को इसने हार । (स०२) इम घर सूत तनहि नित ताना । (ग्रा०२६)

तू ब्राह्मन में कासी क जुलहा बूमहु मोर गिश्राना। (श्रा॰ २६)

कहत कबीर कारगह तोरी। स्तै स्त मिलाए कोरी। (त्रा॰ ३६)

तनना बुनना सभु तिज्ञो है कबीर।

हरि का नामु लिखि लीग्रो सरीर। (गूज० २)

जिउ जलु जल महि पैसि न निकसै तिउ दुरि मिलिश्रो जुलाहो।

(ঘনা০ ३)

तू ब्रहमनु मैं कासीक जुलहा मुहि तोहि बराबरी कैसे के बनहि । (राम० ५)

बुनि बुनि श्राप श्रापु पहिरावउ । (भै० ७)

# ६. निवास-

'पहले दरसन मगहर पाइत्रो फुनि कासी बसे त्राई । (राम० ३)
'जैसा मगहर तैसी कासी हम एकै किर जानी। (राम० ३)
तोरे भरोसे मगहर बिसत्रो। (राम० ३)
किन्ना कासी किन्ना ऊलर मगहर । (धना० ३)

## ७. स्त्री-

मेरी बहुरिश्रा को धनिया नाउ। (श्रा० ३३)
यहिली करूपि कुजाति कुलखनी।
श्रावकी सरूपि सुजाति सुलखनी। (श्रा० ३२)
मूंड पलोसि कमर बिध पोथी।
हम कउ चावनु उन कउ रोटी॥ [स्त्री का कथन](गौं० ६)
सुनि श्रंधली लोई बेपीर।(गौं० ६)

## इ. पुत्र-

खूड़ा बंसु कबीर का उपजिश्रो पूत कमालु। (स॰ ११५) विटवहि राम रमडवा लावा। ये वारिक कैसे जीवहि रघुराई । (गू॰ २) लरकी लरिकन खैबो नाहि । (गौ॰ ६)

E. ग्र<del>ा</del>

मेरो गुर प्रसादि मनु मानिश्रा। (सो० ५)
सतगुर मिले त मारगु दिखाइश्रा। (श्रा० ३)
गुर चरण लागि हम बिनवना (श्रा० १)
गुर किचत किरपा कीनी। (सो० ४)
जब हूए किपाल मिले गुरदेवु। (गों० ७)
कहु कवीर गुर किरपा छूटे। (गों० ८)
धनु गुरदेव श्रति रूप विचखन। (गों० १०)
हम राखे गुर श्रापने उनि कीनो श्रादेसु। (स० ८)
कहि कवीर श्रव जानिश्रा गुरि गिश्रानु किश्रा समकाइ। (श्रा० २)
हरि जी किपा करे जउ श्रपनी तौ गुर के सबदि समावहिंगे। (मा० ४)
गुर सेवा ते भगति कमाई। (भै० ६)

कबीर साचा सतिगुर में मिलिया सबदु जु बाहिया एकु। (स० १५७)

१०. श्रध्ययन---

बिदिया न पर उबादु नहीं जान उ। (वि०२)

११. पर्यटन (हज)

ह्ज हमारी गोमती तीर।
जहा बसहि पीतंबर पीर (ग्रा०१३)
कबीर हज जह हउ फिरिग्रो कउतक ठाग्रो ठाइ। (स०१४)
कबीर हज काबे हउ जाइ था श्रागे मिलिश्रा खुदाइ (स०१९७)
कबीर हज काबे होइ होइ गइग्रा केती बार कबीर (स०१६८)

१२. परिस्थितियाँ (ऋ) धार्मिक-

इन मुंडिश्रन मेरी जाति गंवाई । (श्रा० ३३)
गज साढ़े ते ते धोतीश्रा तिहरे पाइनि तग ।
गजी जिन्हा जप माजीश्रा खोटे हाथ निवग ॥
श्रोइ हरि के संत न श्राखीश्रहि वानारिस के ठग ॥ (श्रा० २)
श्रनभउ किने न देखिया बैरागीश्रड़े बिनु भै श्रनभउ होइ वसाइंबै।
(मा० ८)

श्रैसा जोगु कमावहु जोगी। जप तप संजमु गुरमुखि भोगी। (राम०७)

वंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेसानी माहि। (ति०१) नादी वेदी सबदी मोनी जम के पटै लिखाइश्रा। (सो०३) काजी तै कवन कतेब बखानी। (श्रा०८) जोगी जती तपी संनिश्रासी बहु तीरथ भ्रमना। लुंजित मुंजित मोनि जटाधर श्रंति तक मरना॥ (श्रा०५) जहा बसहिं पीतंबर पीर। (श्रा०१३)

(श्रा) राजनीतिक-

भुजा बांधि भिला करि डारियो। इसती कोपि मृंड महि मारियो॥ (गौं० ४) गंग गुसाइनि गहिर गंभीर। जंजीर बांधि करि खरे कबीर॥ (मै० १८)

१३. विश्वास—

जिउ जल छोड़ि बाहरि भइश्रो मीना।
श्रूरव जनम हउ तप का हीना। (ग० १७)
श्रोकी मित मेरी जाति जुलाहा।
हिर का नामु लिह्श्रो में लाहा॥ (गू० २)
पूरव जनम हम तुम्हरे सेवक श्रव तउ मिटिश्रा न जाई। (रा० ४)
तोरउ न पाती पूजउ न देवा।
राम भगति बितु निहफ्त सेवा॥ (मै०६)
पंडित मुलां जो लिखि दीश्रा।
छाड़ि चले हम कछून लीश्रा॥ (मै०७)
किया कासी किश्रा ऊखह मगहह रामु रिदे जउ होई। (ध०३)
जउ तनु कासी तजहि कबीरा रमईश्रे कहा निहोरा। (ध०३)
भजहु गोविंद भूलि मत जाहु।
मानस जनम का पही लाहु॥ (मै०६)

१४. सुविधाजनक जीवन में विश्वास—

्रजपीश्रे नामु जपीश्रे श्रंनु ।

🗸 ग्रंभे के संगि नीका बंचु ॥ (गौं० ११)

भूखे भगति न कीजै। यह माला अपनी लोजे॥ इउ मांगउ संतन रेना। मैं नाही किसी का देना (सो०११)

१५. ग्रात्मग्लानि-

कहु कबीर हम श्रेसे लखन । धंनु गुरुदेव श्रित रूप बिचखन ॥ (गौ० १०) जिह घर कथा होत हिर संतन इक निमख न कीनो मैं फेरा । खंपट चोर दूत मतवारे तिन संगि सदा बमेरा ॥ (रा० ८) संतन संग कबीरा विगरिश्रो । (भै० ५)

१६. भक्त निर्देश —

कित जागे नामा जैदेव। (ब० २)

१७. वृद्धावस्था-

तीस बरस कछु देव न पूजा फिरि पछुताना बिरिध भइस्रो। (स्रा०१५) बारिक ते विरिध भइस्रा होना सो होइस्रा। (स्रा०२३)

१८. मृत्यु--

सगल जनमु सिवपुरी गवाइत्रा । मरती बार मगहरि उठि त्राइत्रा ॥ बहुतु बरस तपु कीत्रा कासी । मरनु भइत्रा मगहर की बासी ॥ (ग० १५)

उपर्युक्त अवतरणों से कबीर के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हमें जात होती हैं, वे इस प्रकार हैं। कबीर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। कबीर की माता स्वय कहती है कि 'हमारे कुल में किसने राम का नाम लिया है? ''और जब से इस 'निपूते' कबीर ने जप की माला हाथ में ली है तब से किसी प्रकार भी सुख से भेट नहीं हो सकी। इसका जीवन प्रतिदिन 'गागरि' लाकर (घर) लीपते ही व्यतीत हुआ।'' इसी कारण कबीर की माता उनके धार्मिक विश्वासों से किसी प्रकार भी संतुष्ट नहीं थी। संतों के सत्संग से उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ दिया था जिससे घर के बच्चों और परिजनों को सदैव अन्न-कष्ट होता था। कबीर की माता एकांत में रोया करती थी कि कबीर ने जब तनना-बुनना सब छोड़ दिया है तब थे बच्चे बेचारे किस प्रकार जीवित रह सकेंगे ? किंतु कबीर को अटल विश्वास था कि 'रघुराई' ही हम सब का दाता है अतः उसे इन बच्चों की भी ख़बर है। ज्ञात होता है,

कुछ दिन बाद कबीर की माता का देहांत हो गया था श्रौर इससे कबीर पूर्ण- रूपेण निश्चित हो गए थे क्योंकि श्रव उन्हें सत्संग में श्रपना समय व्यतीत करने से रोकनेवाला कोई नहीं था। वे अपनी भक्ति-भावना में इतने तन्मय थे कि उन्हें दगली (रुई की श्रंगरखी) पहनने का न तो ध्यान ही था श्रौर न पाले की भीषणाता ही उन्हें जात होतो थी। कबीर के पिता एक बड़े गोसाई थे, उनके प्रति कबीर की बहुत श्रद्धा थी। वे प्रायः कबीर के दुःखी होने पर उन्हें सान्त्वना भी दिया करते थे। कबीर का जन्म मगहर में हुश्रा था। बाद में वे काशी श्रा गए थे। उन्होंने श्रपने बाल्यकाल के बारह वर्ष तथा थुवाकाल के बीस वर्ष बिना सत्संग के ही व्यतीत कर दिये थे। जाति से वे जुलाहे थे श्रीर सभी कोई उनकी जाति का उपहास करता था। पहले तो नित्यप्रति श्रपने घर पर ही ताना तनते थे। फिर उन्होंने तनना-बुनना छोड़ कर श्रौर श्रपने करघे को तोड़ कर श्रपने शरीर पर हिर का नाम लिख लिया श्रौर वे साधु-सत्संग करने लगे।

कवीर की संभवतः दो स्त्रियाँ थीं। पहली कुरूप थी, उसकी जाति का कोई पता नहीं था त्रीर उसमें गाईस्थ्य के कोई लच्चण नहीं थे। दूसरी सुंदरी थी, ग्रन्छी जाति की थी तथा अन्छे लच्चणों से संपन्न थी। पहली स्त्री का नाम था 'लोई' और दूसरी स्त्री का नाम था धनियाँ जिसे लोग रामजिन्याँ भी कहते थे। संभवतः यह वैश्या रही हो किंतु कबीर की हिंछ में वैश्या किसी भाँति हीन न समभी गई हो। साधुओं के प्रति कबीर की भिक्त बढ़ने भर सभवतः लोई को भी कष्ट होने लगा हो जैसे पहले कबीर की माना को कष्ट होता था क्योंकि कबीर अपने घर का सारा भोजन साधु-संन्यासियों को बाँट देते थे; घर के लोगों को चने चवा कर ही अपना पेट भरना पड़ता था। साधु-संन्यासियों को तो कबीर घर की खाट दे दिया करते थे और स्वयं अपने परिजनों के साथ ज़मीन पर सोते थे।

कबीर के संतान भी थी। एक पुत्र श्रीर एक पुत्री। संत-संतित होने से इन्हें प्रायः श्रक्त-कष्ट रहता था। पुत्र का नाम कमाल था जो कबीर के सुख का कारण नहीं था। वह सगुणोपासकों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया था। इसलिये कबीर ने उसे श्रपना वंश-विनाशक समभ रक्खा था।

कबीर का गुरु में ऋटल विश्वास था। उन्होंने गुरु की वंदना ऋनेक प्रकार से की है यद्यपि उन्होंने ऋपने गुरु के नाम का उल्लेख नहीं किया है। शात होता है ये गुरु रामानद ही थे। श्रापने गुरु की सेवा से ही उन्होंने भक्ति श्राजित की थी। गुरु की प्राप्ति को वे ईश्वर की कृपा के फल-स्वरूप ही समस्तते थे।

कबीर पुस्तक-ज्ञान में विश्वास नहीं रखते थे। वे किसी से वाद-विवाद भी नहीं करना जानते थे। श्रात्म चिंतन श्रीर हरि-स्मरण यहां उनकी भक्ति के साधन थे। मुसलमान होने के कारण वे श्रानेक वार 'हज' के लिए भी गए लेकिन गोमती नदी के किनारे 'पीताबर पीर' की सेवा में जाना ही ये श्रपनी हज समस्ते थे। ये 'पीताबर पीर बड़े सुदर कठ से गान किया करते थे श्रीर कबीर वहाँ बैठकर उन्हें बड़े थेम से सुना करते थे।

कबीर के समय में बनारस की धार्मिक परिस्थितियों में बड़ी विषमता थी। 'मुंडिया' लोग बड़े आडंबर रचा करते थे। बनारस के बहुत से 'ठग' हृिर के संत बन-बनकर साढ़ें तीन गज़ की धोती पहन कर गले में जपमाला डाल कर हाथ में लोटे लेकर फिरा करते थे। इनके आतिरिक्त वैरागी, जोगी, बंदे (सूफ़ीमत में विश्वास रखने वाले), नादी, वेदी, शब्दी, मौनी, काजो, यती तपी, संन्यासी, लुंजित और मुजित (जैनी साधु) तथा 'पीर' भरे हुए थे। कबीर इन सब के कर्मकाडों और आडबरो की बहुत कड़ी आलोचना किया करते थे।

श्रपने निर्मीक विचारों के कारण कवीर को श्रानेक किटनाइयों का सामना करना पड़ा। उन पर श्रानेक श्रात्याचार हुए। ये श्रात्याचार सिकंदर लोदी द्वारा किये गए ज्ञात होते हैं। उसने कबीर की भुजाश्रों को बाँध कर हाथी के सामने डाल दिया किंतु कवीर नहीं मारे जा सके। बाद में उन्हें इंजीरों से बाँध कर गंगा में डुबाने का प्रयत्न किया गया किंतु वे नहीं डूबे।

कबीर अपने विश्वासो में अत्यंत दृढ़ और विचारों में अटल थे। हरिस्मरण में उनका पूर्ण विश्वास था। वे राम भक्ति के अतिरिक्त संसार की सब बातों को निस्सार समभते थे। पिडत और मुल्लाओं के आदेशों पर इन्होंने असुमात्र भी ध्यान नहीं दिया। वे जन्मान्तरवाद में विश्वास रखते थे। उन्हें अपने भजन में इतना विश्वास था कि वे मुक्ति देने वाली काशी में न मरकर महगर में मरे, जहाँ मरने पर लोकोक्ति के अनुसार गर्दभ योनि में

१ से रामानंदी संप्रदाय के श्रवधृत थे।

पुनः जन्म लेना पड़ता है। वे गोविंद के भजन में ही मनुष्य-जीवन की सार्थ-कता समभते थे। किंतु वे भूखे रह कर भक्ति नहीं करना चाहते थे। जीवन की सुविधा का भी उन्हें ध्यान था। वे अपने जीवन के लिये प्रतिदिन इतना भोजन चाहते थे—दो सेर आटा, थोड़ा नमक, पाव भर घी, आध सेर दाल। इतने अन्न से वे दोनों वक्त संतुष्ट हो सकते थे (रागु सौरिट ११)। वे एक चारपाई, एक तिकया, एक रुई से भरा हुआ दोहरा कपड़ा और ऊपर (ओड़ने के लिए) एक कंबल भी चाहते थे। यो कभी कभी अपने अनुचित कभी के लिए उन्हें प्रचात्ताप और आत्मग्लानि भी होती थी। उन्हें पूर्व भक्तों में बहुत अधिक अद्धा थी। इन भक्तों में जयदेव और नामदेव उल्लेखनीय हैं।

कबीर को लंबी श्रायु मिली। उन्होंने श्रपनी वृद्धावस्था का भी वर्णन किया है श्रीर श्रपनी निर्वलता एवं शरीर-कृशता का भी उल्लेख किया है। श्रंत में समस्त जीवन शिवपुरी (बनारस) में तपस्वी की भाँति व्यतीत करने पर वे श्रपनी मृत्यु के समय मगहर के निवासी हुए।

# जीवन-वृत्त की श्रालोचना

कबीर ने ऋपने व्यक्तिगत निर्देशों में कोई तिथि या संवत् का उल्लेख नहीं किया। ऋतः ऋतर्भाक्ष्य से हम उनके ऋाविभाव काल ऋथवा निधनकाल के सबंध में कुछ भी नहीं कह सकते। उनका जन्म ऐसे जुलाहे कुल में हुआ था जिसमें उनके सत-जीवन के लिए विशेष सुविधाएँ थीं। कबीर ने ऋपने पिता को एक बड़ा गोसाई कहा है। बनारस और उसके ऋासपास उस समय के गोसाई 'दसनामी' मेद से ऋपनी उपासना में कहीं शिव और कहीं विष्णु के भक्त होते थे। कबीर के पिता ऐसी जुलाहा जाति में थे जिसमें मुसलमानी संस्कारों के साथ ही साथ शिवोपासक योगियों के भी संस्कार थे ऋौर वे किसी शिवोपासक 'दसनामी' संप्रदाय में दीन्तित होने के कारण गोसाई कहलाते थे। इस समय नाथपथ का प्रभाव इन योगियों पर विशेष रूप से था जिसमें वे 'शरीर-साधन' की परपरा में विश्वास रखते थे। कबीर

िहिंदू ट्राइञ्स ऐंड कास्ट्स ऐज़ रिप्रेजेंटेड ऐट बनारस (पृष्ठ २५५)
एम० ए० होरिंग (१८७१—५२)

ने अपने पिता का निर्देश करते हुए यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि "मैं उस पिता की बिल जाता हूँ जिनसे मैं उत्पन्न हुआ हूँ। उन्होंने पच (इंद्रियों) में मेरा साथ छुड़ा दिया है, अब मैंने पंच (इंद्रियों के विप) को मार कर पैरों के नीचे दबा दिया है" अतः यह स्पष्ट है कि कबीर के पिता जुलाहों की जाति में होकर भी योगियों के आचारों में विश्वास रखते थे। इस सबंब में मैं श्री हज़ारीप्रसाद द्विवेदी के मत से सहमत हूँ जिनके अनुसार कबीर जिस जुलाहा वंश में पालित हुए थे वह इसी प्रकार के नाथ मतावलंबी ग्रहस्थ योगियों का सुसलमानी रूप था। दे योगियों की परंपरा में होने के कारण कबीर के कुल में 'राम' नाम के लिए विशेष अद्धा न होगी इसलिए जब रामानंद के प्रभाव से कबीर ने राम-नाम स्वीकार किया होगा तो उनकी माता का चुड़्ध होना स्वामाविक था।

कबीर के जन्म के विषय में जो किंवदंती है कि वे विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे श्रीर उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक-लज्जा की रच्चा के लिए उन्हें लहरतारा तालाब के समीप फेंक दिया था तथा इस श्रवस्था में उन्हें नीरू श्रीर नीमा जुलाहा-दंपित ने उटा लिया था, कोई विशेष महत्त्व नहीं रखती। हमारे सामने इस प्रकार का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इसी भौति उनका ज्योति-स्वरूप होकर लहरतारा के कमल-पत्र पर उतर कर शयन करना एक धार्मिक विश्वास है। इस मंत्रध में कुछ भी कहना कबीर-पंथियो की धार्मिक भावना पर श्रीष्यात पहुँचाना है।

कबीर का जन्म-स्थान ग्रभी तक 'काशी' माना जाता रहा है ग्रीर इस संबंध में प्राय: ये पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं:— 'काशी में हम प्रगट भये हैं, रामानंद चिताए।' किंतु ये पिक्तयाँ न तो 'सत कबीर' में हैं ग्रीर न किसी प्रामाणिक पोथी में ही पाई जाती हैं।' 'संत कबीर' में कबीर की एक पंक्ति ऐसी हैं जिससे जात होता है कि वे मगहर में ही उत्पन्न हुए थे। 'पहले दरसन मगहर पाइन्नों फुनि कासी बसे न्नाई।' (रागु रामकली ३) यथेष्ट संकेतपूर्ण हैं। मृत्यु के समय उनका मगहर लौट जाना मनुष्य की उस स्वाभाविक प्रेरणा का भी प्रतीक हो सकता है जिससे वह न्नापनी जन्मभूमि या उसके समीप ही

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>संत कवीर, राग्र श्रासा ३, पृष्ठ ९२ <sup>२</sup>कवीर---श्री दज़ारीप्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ ९

श्राकर मरना चाहता है। श्रतः मेरे दृष्टिकोण से कबीर का मगहर में जन्म मानना श्रिधिक युक्तिसंगत है।

कबीर के पारिवारिक जीवन के संबंध में मतमेद है। कबीरपंथी साधुत्रों का कथन है कि लोई उनकी शिष्या मात्र थी, स्त्री नहीं। वह एक बनखंडी बैरागी की पोष्य पुत्री थी जिसे उसने लोई (ऊनी चादर) में लिपटा हुन्ना पाया था। कबीर की भिक्त न्त्रीर निस्पृह भावना देखकर वह उनके साथ रहने लगी थी। किंतु कबीर की 'मेरी बहुरिया को धनिन्ना नाउ' (रागु न्नासा ३३) न्नीर 'बूड़ा बंसु कबीर का उपजिन्नो पूतु कमालु' (सलोकु ११५) निश्चित रूप से सिद्ध करते हैं कि कबीर का पारिवारिक जीवन स्त्री न्नीर पुत्र से भरपूर था। उनसे चाहे कबीर को संतोष न रहा हो, यह दूसरी बात है। 'धनिन्ना' नाम के स्थान पर हमें 'धोई' नाम भी मिलता है जिसका संकेत श्री बनमाली जी 'कबीर का साखी ग्रंथ' की न्नावतरिका में करते हैं।

कबीर ने जिस गुरु की विस्तार पूर्वक नंदना की है वे श्री रामानंद जी ही थे। कबीर को अपने निर्भांक धार्मिक विश्वासों के कारण सिकंदर लोदी से भी संवर्ष लोना पड़ा। इस विषय की यथेष्ट चर्चा कबीर की जन्म-तिथि के संबंध में हो चुकी है अतः यहाँ कुछ श्रीर लिखने की आवश्यकता नहीं। कबीर की मृत्यु के सबंध में भी निश्चित है कि उन्होंने मगहर में जाकर अपना शरीर-त्याग किया।

कबीर अपने धार्मिक आदशों में निःशंक और साहसी थे। उन्होंने अपने समय में प्रचलित सभी संप्रदायों के मिथ्याचार और आडंबरो की तीन आलोचना की है। हम उनके सिद्धांतों, धार्मिक विश्वासों और दार्शनिक दृष्टिकोण की विवेचना 'कबीर' नाम की पुस्तक में करेंगे।

# सिरो रागु

8

एकु सुम्रानु के घरि गावणा। जननी जानत सुतु बड़ा होतु है इतनाकुन जाने जि दिन दिन ग्रवध घटतु है॥ मोर मोर करि ग्रधिक लाडु धरि पेखत ही जमराउ हसे॥ ग्रैसा तैं जगु भरमि लाइग्रा।

कैसे बूक्ते जब मोहिश्रा है माइश्रा॥ १॥

कहत कबीर छोडि बिखित्रा रस

इतु संगति निहचउ मरणा॥ रमईश्रा जपट्ट प्राणी श्रनत जीवण

बाणी इनि बिधि भव सागरु तरणा ॥ २ ॥

जां तिसु भावे ता लागे भाउ।

भरमु भुलावा विचहु जाइ।

उपजै सहजु गिश्रान मति जागै।

गुर प्रसादि श्रंतरि लिव लागै॥ इतु संगति नाही मरखा।

हुकुमु पञ्जाणि ता खसमै मिलणा॥ ३॥

२

श्रचरज एकु सुनहु रे पंडीश्रा श्रब किछ कहनु न जाई। सुरि नर गण गंध्रब जिनि मोहे त्रिभवण मेखुली लाई॥ राजा राम अनहद किंगुरी बाजै जाकी दिसटि नाद जिव जागै॥ १॥ भाठी गगन सिंङिया यह चंङया कनक कलस इक पाइश्रा। तिस महि धार चुत्रे अति निरमल रस महि रसन चुत्राइत्रा॥२॥ एक जु बात अनृप बनी है पवन पिश्राला साजिश्रा। तीनि भवन महि एको जोगी कहहु कवनु हैं राजा॥३॥ श्रेसे गिश्रान प्रगटिश्रा पुरखोतम कह कबीर रंगि राता। श्रउर दुनी सभ भरमि भुलानी मनु राम रसाइन माता॥ ४॥

## राग गउड़ी

१

श्रव मोहि जलत राम जलु पाइश्रा।

राम उदिक तनु जलत लुमाइश्रा॥

मनु मारण कारणि बन जाईश्रे।

सो जलु बिनु भगवंत न पाईश्रे॥ १॥

जिह पावक सुरि नर है जारे।

राम उदिक जन जलत उबारे॥ २॥

भव सागर सुख सागर माही।

पीवि रहे जल निखुटत नाही॥ ३॥

कहि कबीर भजु सारिंगपानी॥

राम उदिक मेरी तिखा लुमानी॥ ४॥

## २

माधउ जल की पियास न जाइ।

जल मिं श्रिंगिन उठी श्रिधिकाइ।।

तूं जलिधि हउ जल का मीनु।

जल मिंह रहउ जलिह बिनु खीनु॥ १।।

तूं पिंजरु हउ सूश्रटा तोर।

जसु मंजारु कहा करे मोर॥ २॥

तूं तरवरु हउ पंखी श्राहि।

मंदभागी तेरो दरसनु नाहि॥ ३॥

तूं सितगुरु हउ नउतनु चेला।

कहि कबीर मिलु श्रंत की बेला॥ ४॥

### 3

जब हम एको एकु किर जानिश्रा।
तब लोगह काहे दुखु मानिश्रा॥
हम अपतह अपुनी पित लोई।
हमरे खोजि परहु मित कोई॥१॥
हस मंदे मंदे मन माही।
साम पाति काहू सिउ नाही॥२॥
पति अपित ताकी नही लाज।
तब जानहुगे जब उघरैगो पाज॥३॥
कहु कबीर पित हिर परवानु।
सरब तिश्रागि भजु केवल रामु॥४॥

8

नगन फिरत जो पाइश्रें जोगु।
बन का मिरगु मुकति सभु होगु॥
किश्रा नागे किश्रा बाधे चाम।
जब नहीं चीनसि श्रातम राम॥१॥
मूंड मुंडाए जो सिधि पाई।
मुकती भेड न गईश्रा काई॥२॥
बिंदु राखि जो तरीश्रें भाई।
खुसरै किउ न परम गति पाई॥३॥
कहु कबीर सुनहु नर भाई।
राम नाम बिनु किनि गति पाई॥४॥

y.

संधिश्रा प्रात इस्नानु कराही।
जिउ भए दादुर पानी माही॥
जिउ भए दादुर पानी माही॥
जिउ पै राम राम रित नाही।
ते सिभ धरमराइ के जाही॥१॥
काइश्रा रित बहु रूप रचाही।
तिन कउ दृश्रा सुपने भी नाही॥२॥
चारि चरन कहिह बहु श्रागर।
साधू सुखु पाविह कित सागर॥३॥
कहु कबीर बहु काइ करीजे।
सरबसु छोडि महारसु पोजै॥४॥

#### ६

किन्ना जपु किन्ना तपु किन्ना बत पूजा।
जाके रिदे भाउ है दूजा॥
रे जन मनु माध्य सिउ लाई ग्रें।
चतुराई न चतुरभुज पाई ग्रें॥ १॥
परहरु लोभु श्ररु लोकाचारु।
परहरु कामु कोधु श्रहंकारु॥ २॥
करम करत बधे श्रहंमेव।
मिलि पाथर की करही सेव॥ ३॥
कहु कबीर भगति करि पाइ श्रा। ४॥
भोले भाइ मिले रधुराइ श्रा। ४॥

0

गरभ वास महि कुलु नही जाती।
ब्रह्म बिंदु ते सभु उतपाती॥
कहु रे पंडित बामन कब के होए।
बामन किह किह जनमु मत खोए॥ १॥
जौ तूं ब्राहमणु ब्रहमणी जाइश्रा।
तउ श्रान बाट काहे नही श्राइश्रा॥ २॥
तुम कत ब्राहमण हम कत सूद।
हम कत लोहू तुम कत दूध॥ ३॥
कहु कबीर जो ब्रह्मु बीचारै।
सो ब्राहमणु कहीश्रतु है हमारै॥ ४॥

Z

श्रंधकार सुखि कबिह न सोईहै।
राजा रंकु दोऊ मिलि रोईहै॥
जड पै रसना रामु न किहबो।
उपजत बिनसत रोवत रहिबो॥ १॥
जस देखीश्रे तरवर की छाइश्रा।
प्रान गए कहु कां की माइश्रा॥ २॥
जस जंती मिह जीउ समाना।
मूए मरमु को का कर जाना॥ ३॥
हंसा सरवरु कालु सरीर।
राम रसाइन पीउ रे कबीर॥ ४॥

3

जोति की जाति जाति की जोती।
तितु लागे कंच्या फल मोती॥
कवनु सु घर जो निरभउ कही श्रे
भउ भिज जाइ श्रभे होइ रह ८॥१॥
तिर तीरिथ नही मनु पतीश्राइ।
चार श्रचार रहे उरमाइ॥२॥
पाप पुंन दुइ एक समान।
निज घरि पारसु तजहु गुन श्रान ॥३॥
कबीर निरगुण नाम न रोसु।
इसु परचाइ परिच रहु एसु॥४॥

#### संत कर्बार

80 =

जो जन परिमिति परमनु जाना।
बातन ही बैकुंठ समाना।
ना जाना बैकुंठ कहा ही।
जानु जानु सिम कहिह तहा ही॥१॥
कहन कहावन नह पतीऋईहै।
तउ मनु मानै जा ते हउमै जईहै॥२॥
जब लगु मिन बैकुंठ की श्रास।
तब लगु होइ नहीं चरन निवासु॥३॥
कहु कबीर इह कही श्रे कािह।
साध संगति बैकुंठे श्राहि॥४॥

## 88.

उपजै निपजै निपजि समाई।
नैनह देखत इहु जगु जाई॥
लाज न मरहु कहहु घरु मेरा।
श्रंत की बार नहीं कछु तेरा॥१॥
श्रानिक जतन किर काइश्रापाली।
मरती बार श्रगनि संगि जाली॥२॥
चोश्रा चंदनु मरदन श्रंगा।
सो तनु जलै काठ कै संगा॥३॥
कहु कबीर सुनहु रे गुनीश्रा।
बिनसैगो रूपु देखे सभ दुनीश्रा॥४॥

## १२

श्रवर मृष् किश्रा सोगु करीजै।

तउ कीजै जउ श्रापन जीजै॥

मै न मरउ मिरवो संसारा।

श्रव मोहि मिलिश्रो है जीश्रावन हारा॥ १॥

इश्रा देही परमल महकंदा।

ता सुख बिसरे परमानंदा॥ २॥

श्रिश्रटा एकु पंच पनिहारी।

टूटी लाजु भरे मित हारी॥ ३॥

कहु कबीर इक बुधि बीचारी॥

ना श्रोहु कृश्रटा ना पनिहारी॥ ४॥

## १३

श्रसिथावर जंगम कीट पतंगा।
श्रमिक जनम कीए बहु रंगा॥
श्रेसे घर हम बहुतु बसाए।
जब हम राम गरभ होइ श्राए॥१॥
जोगी जती तपी ब्रहमचारी।
कबहू राजा छुत्रपति कबहू भेखारी॥२॥
साकत मरहि संत सिम जीवहि।
राम रसाइनु रसना पीवहि॥३॥
कहु कबीर प्रभ किरपा कीजै।
हारि परे श्रब पूरा दीजै॥४॥

## 88

श्रेसो श्रचरजु देखिश्रो कवीर।
दिघ के भो ले विराले नीरु॥
हरी श्रंगूरी गदहा चरे।
नित उठि हासे होगे मरे॥ १॥
माता भैसा श्रंमुहा जाइ।
कुदि कुदि चरे रसातिल पाइ॥ २॥
कहु कवीर परगटु भई खेड।
लेले कउ चूचे नित भेड॥ ३॥
राम रमत मित परगटी श्राई।
कहु कवीर गुरि सोम्ही पाई॥ ४॥

#### g y

जिउ जल छोडि बाहरि भइश्रो मीना।
पूरव जनम हउ तप का हीना॥
श्रव कहु राम कवन गित मोरी।
तजीले बनारस मित भई थोरी॥१॥
सगल जनमु सिवपुरी गवाइश्रा।
मरती बार मगहरि उठि श्राइश्रा॥२॥
बहुतु बरस तपु कीश्रा कासी।
मरनु भइश्रा मगहर की बासी॥३॥
कासी मगहर सम बीचारी।
श्रोछी भगित कैसे उत्तरिस पारी॥४॥
कहु गुर गुजि सिव समु को जानै।
मुश्रा कबीरु रमत स्वी रामै॥४॥

## १६

चोत्रा चंदन मरदन श्रंगा। सो तन जले काठ के संगा॥ इस तन धन की कवन बडाई। धरनि परै उरवारि न जाई॥१॥ राति जि सोवहि दिन करहि काम। इकु खिनु लेहिन हरिको नाम॥२॥ हाथि तडोर मुखि खाइस्रो तबोर । मरती बार किस बाधिश्रो चोर ॥ ३॥ गुरमति रसि रसि हरि गुन गावै। रामे राम रमत सुखु पावै॥४॥ किरपा करि के नाम दिलाई। हरि हरि बास सुगंध बसाई॥ ४॥ कहत कबीर चेति रे श्रंधा। स्ति राम् भूठा सभु धंधा ॥ ६॥

#### 90

जम ते र उत्तिट भए है राम।

दुख बिनसे सुख कीश्रो बिसराम॥

बैरी उत्तिट भए है मीता।

साकत उत्तिट सुजन भए चीता॥

श्रव मोहि सरब कुसल किर मानिश्रा।

सांति भई जब गोबिंदु जानिश्रा॥१॥

तन महि होती केंदि उपाधि।

श्रव सहजि समाधि॥

श्रापु पछानै श्रापे श्राप।

रोगु न बिश्रापे तीनौ ताप॥२॥

श्रव मनु उत्तिट सनातनु हूश्रा।

तब जानिश्रा जब जीवत मूश्रा॥

कहु कबीर सुखि सहजि समावउ।

श्रापि न दरउ न श्रवर दरावउ॥३॥

## संत्र कबीर

## १८

पिडि मुग्ने जीउ किह घरि जाता। सबदि अतौति अनाहदि राता॥ जिनि राम जानिया तिनहि पञ्जानिया। जिड गुंगे साकर मनु मानिश्रा॥१॥ श्रेसा गिन्नानु कथे बनवारी। मन रे पवन द्विड सुखमन नारी।) सो गुरु करह जि बहरि न करना। सो पदु रवह जि बहुरि न रवना॥ सो धित्रानु धरहु जि बहुरि न धरना। श्रेसे मरह जि बहुरि न मरना॥२॥ उलटी गंगा जसून मिलावउ। बिनु जल संगम मन महि न्हावउ॥ लोचा समसरि इह विउहारा। ततु बीचारि किन्रा त्रवरि बीचारा॥३॥ श्रपु तेजु बाइ प्रिथमी श्रकासा। श्रेसी इहत रहउ हरि पासा॥ कहै कबीर निरंजन धिश्रावड। तितु घरिजा जि बहुरि न आवड ॥ ४ ॥

## . 38

कंचन सिउ पाईश्रें नहीं तोलि।

मनु दे रामु लीश्रा है मोलि॥

श्रव मोहि रामु श्रपुना किर जानिश्रा।

सहज सुभाइ मेरा मनु मानिश्रा॥१॥

बहमै किथ किथ श्रंतु न पाइश्रा।

राम भगति बैठे घरि श्राइश्रा॥२॥

कहु कबीर चंचल मित तिश्रागी।

केवल राम भगत निज भागी॥३॥

20-

जिह मरने सभु जगतु तरासिश्रा।
सो मरना गुर सबदि प्रगासिश्रा॥
श्रव कैसे मरउ मरिन मनु मानिश्रा।
मिर मिर जाते जिन रामु न जानिश्रा॥ १॥
मरनो मरनु कहै सभु कोई।
सहजे मरै श्रमरु होइ सोई॥२॥
कहु कबीर मिन भइश्रा श्रनंदा।
गहुश्रा भरमु रहिश्रा परमानंदा॥३॥

२१.

कत नहीं ठउर मृत्यु कत लावउ।
खोजत तन महि ठउर न पावउ॥
लागी होइ सु जाने पीर।
राम भगति श्रनीश्राले तीर॥१॥
एक भाइ देखउ सम नारी।
किश्रा जानउ सह कउन पिश्रारी॥२॥
कहु कबीर जा कै मसतिक भागु।
सभ परहरि ता कउ मिलै सुहागु॥३॥

#### २२

जा के हिर सा ठाकुरु भाई।

मुकित अनंत पुकारिण जाई॥

प्रव कहु राम भरोसा तोरा।

तब काहू का कवनु निहोरा॥१॥

तीनि लोक जाके हिह भार।

सो काहे न करे प्रतिपार॥२॥

कहु कबीर इक बुधि बीचारी।

किन्नां बसु जड बिखु दे महतारी॥३॥

### २३

बिनु सत सती होइ कैसे नारि।

पंडित देखहु रिदै बीचारि॥

प्रीति बिना कैसे बधे सनेहु।

जब लग्रसु तब लग नही नेहु॥१॥

साहिन संतु करे जीश्र श्रपने।

सो रमये कउ मिलै न सपने॥२॥

तनु मनु धनु ग्रिहु सउपि सरीरु।

सोई सुहागनि कहै कबीरु॥३॥

#### २४

बिखिन्रा विद्यापित्रा सगल संसारः।
बिखिन्रा लै डूबी परवारः॥
रे नर नाव चडिं कत बोड़ी।
हिर सिंड तोदि बिखिन्रा संगि जोड़ी॥ १॥
सुरि नर दाघे लागी श्रागि।
निकटि नीरु पसु पीवसि न मागि॥ २॥
चेतत चेतत निकसिन्रो नीरु।
सो जलु निरमलु कथत कबीरु॥ ३॥

#### २५

जिह कुलि प्तु न गित्रान बीचारी।
विधवा कस न भई महतारी॥
जिह नर राम भगति निह साधी।
जनमत कस न मुत्रो त्रपराधी॥१॥
मुचु मुचु गरभ गए कीन बचित्रा।
बुडभुज रूप जीवे जग मिकत्रा॥२॥
कहु कबीर जैसे सुंदर सरूप।
नाम बिना जैसे कुबज कुरूप॥३॥

## २६

जो जन लेहि खसम का नाउ।

तिनके सद बिलहारे जाउ॥

सो निरमलु निरमल हिर गुन गावै।

सो भाई मेरे मिन भावै॥१॥

जिह घट रामु रहिद्या भरपूरि।

तिन की पग पंकज हम धूरि॥२॥

जाति जुलाहा मित का धीरु।

सहिज सहिज गुगा रमे कबीरु॥३॥

## २७.

गगिन रसाल चुत्रे मेरी भाठी।
संचि महा रसु तनु भइत्रा काठी॥
उत्रा कउ कहीत्रे सहज मतवारा।
पीवत राम रसु गित्रान बीचारा॥१॥
सहज कलालिन जउ मिलि श्राई।
त्रानंदि माते श्रनदिनु जाई॥२॥
चीनत चीतु निरंजन लाइश्रा।
कहु कबीर तौ श्रनभउ पाइश्रा॥३॥

#### २८

मन का सुभाउ मनिह बिन्नापी।

मनिह मारि कवन सिधि थापी॥

कवनु सु मुनि जो मनु मारै।

मन कउ मारि कहहु किसु तारै॥ १॥

मन श्रंतिर बोलै सभु कोई।

मन मारे बिनु भगित न होई॥ २॥

कहु कबीर जो जानै भेउ।

मनु मधुसूदनु त्रिभवण देउ॥ ३॥

## 35

श्रोइ जु दीसहि श्रंबरि तारे।

किनि श्रोइ चीते चीतनहारे॥

कहुरेपंडित श्रंबरुका सिउ लागा।

बूकै बूक्तनहारु सभागा॥१॥

सूरज चंदु करिह उजीश्रारा।

सभ महि पसरिश्रा ब्रहम पसारा॥२॥

कहु कबीर जानेगा सोइ।

हिरदै रामु मुखि रामै होइ॥३॥

## ३०

बेद की पुत्री सिंग्निति भाई। सांकल जेवरी लैहे त्राई॥ त्रापन नगरु त्राप ते बाधित्रा। मोह कै फाधि काल सरुसांधित्रा॥१॥ कटी न कटे तूटि नह जाई। सा सापनि होइ जग कउ खाई॥२॥ हम देखत जिनि सभु जगु लूटित्रा। कहु कबोर मै राम कहि छूटित्रा॥३॥

# 38.

देह मुहार लगामु पहिरावउ ।
सगलत जीनु गगन दउरावउ ॥
श्रपने बीचारि श्रसवारी कीजे ।
सहज के पावड़े पगु धिर लीजे ॥ १ ॥
चलु रे बैकुंठ नुम्महि ले तारउ ।
हिच हित प्रेम के चाबुक मारउ ॥ २ ॥
कहत कबीर भले श्रसवारा ।
बेद कतेब ते रहिह निरारा ॥ ३ ॥

# ३२

जिह मुिल पांचउ श्रंमित खाए।
तिह मुख देखत लुकट लाए॥
इकु दुखु राम राइ काटहु मेरा।
श्रमित दहै श्ररु गरम बसेरा॥१॥
काइश्रा बिगूती बहु बिधि भाती।
को जारे को गड ले माटी॥२॥
कहु कबीर हिर चरण दिखावहु।
पाछ ते जमु किउ न पठावहु॥३॥

# ३३

श्रापे पावक श्रापे पवना। जारै खसमु त राखे कवना॥ राम जपत तनु जरि की न जाइ। राम नाम चितु रहिश्रा समाइ॥१॥ का को जरै काहि होइ हानि। नट वट खेले सारिगपानि॥२॥ कहु कबीर श्रखर दुइ भाखि। होइगा खसमु त लेइगा राखि॥३॥

# ३४

ना मै जोग धिश्रान चितु लाइश्रा ।
बिनु बैराग न छूटसि माइश्रा ॥
कैसे जीवनु होइ हमारा ।
जब न होइ राम नाम श्रधारा ॥ १ ॥
कहु कबीर खोजउ श्रसमान ।
राम समान न देखउ श्रान ॥ २ ॥

# 3 4

जिहि सिरि रचि रचि बाधत पाग।

सो सिरु चुंच सवारहि काग॥

इसु तन धन को किया गरबईया।

राम नासु काहे न दिक्षिया॥१॥

कहत कबीर सुनहु मन मेरे।

इही हवाल होहिंगे तेरे॥२॥

# ३६

सुखु मांगत दुखु श्रागे श्रावै।
सो सुखु हमहु न मांगिश्रा भावै॥
बिखिश्रा श्रजहु सुरित सुख श्रासा।
कैसे होई है राजा राम निवासा॥१॥
इसु सुख ते सिव ब्रहम डराना।
सो सुखु हमहु साचु किर जाना॥२॥
सनकादिक नारद सुनि सेखा।
तिन भी तन महि मनु नही पेखा॥३॥
इसु मन कड कोई खोजहु भाई।
तन छूटे मनु कहा समाई॥४॥

गुर प्रसादी जैदेउ नामां।
भगित के प्रेमि इनही है जाना॥१॥
इसु मन कउ नही ग्रावन जाना।
जिसका भरमु गइत्रा तिनि साचु पद्धाना॥६॥
इसु मन कउ रूपु न रेखित्रा काई।
हुकमे होइत्रा हुकमु बूमि समाई॥७॥
इस मन का कोई जानै भेउ।
इह मनि लीग भए सुखदेउ॥ म॥
जीउ एक श्रुरु स्ताल सरीरा।
इसु मन कउ रिव रहे कबीरा॥९॥

# ३७

श्रहिनिसि एक नाम जो जागे।
केतक सिध भए लिव लागे॥
साधक सिध सगल मुनि हारे।
एक नाम कलिप तर तारे॥१॥
जो हिर हरे सु होहि न श्राना।
कहि कबीर राम नाम पञ्जाना॥२॥

# ३८

रे जीग्र निलंज लाज तुहि नाही।
हिर तिज कत काहू के जांही॥
जाको ठाक्कर ऊचा होई।
सो जनु पर घर जात न सोही॥१॥
सो साहित्र रहिन्ना भरपूरि।
सदा संगि नाही हिर दूरि॥२॥
कवला चरन सरन है जा के।
कहु जन का नाही घर ता के॥३॥
समु कोऊ कहै जासु की बाता।
सो संम्रथु निज पित है दाता॥४॥
कहै कवीरु पूरन जग संाई।
जाकै हिरदै श्रवरु न होई॥४॥

## 38

कउनु को पूनु पिता को का को।

कउनु मरें को देइ संतापी॥

हिर ट्या जग कउ टगउरी लाई।

हिर के विद्योग कैसे जीव्र उमेरी माई॥१॥

कउन को पुरखु कउन की नारी।

हत्रा तत लेहु सरीर विचारी॥२॥

किह कबीर ट्या सिउ मनु मानिश्रा।

गई टगउरी ट्या पहिचानिश्रा॥३॥

80

श्रव मो कउ भए राजा राम सहाई। जनम मरन कटि परम गति पाई॥ साध संगति दीश्रो रलाइ। पंच दूत ते लीश्रो छडाइ॥ श्रंम्रित नामु जपउ जपु रसना। श्रमोल दासु करि लीनो श्रपना॥१॥ सतिगर कीनो पर उपकार । काढि खीन सागर संसार॥ चरन कमल सिउ लागी प्रीति। गोबिंदु बसै निता नित चीत॥२॥ 'माइग्रा तपति बुिक्या ग्रंगिग्रारु। मनि संतोख नामु श्राधारः॥ जिल थिल पूरि रहे प्रभ सुत्रामी। जत पेखउ तत श्रंतरजामी॥३॥ श्रपनी भगति श्राप ही दिड़ाई। पूरब लिखतु मिलिया मेरे भाई॥ जिसु किपा करे तिसु पूरन साज। कबीर को सुत्रामी गरीवनिवाज ॥ ४ ॥

# 88

जिल है सूतकु थल है स्तकु स्तक श्रोपित होई।
जनमें स्तकु मृए फुनि स्तकु स्तक परज बिगोई॥
कहु रे पंडीश्रा कउन पवीता।
श्रेसा गिश्रानु जपहु मेरे मीता॥ १॥
नैनहु स्तकु बैनहु स्तकु स्तकु स्रवनी होई।
ऊउत बैठत स्तकु लागे स्तकु परे रसोई॥ २॥
फासन की बिधि सभु कोऊ जाने छूटन की इकु कोई।
कहि कबीर रामु रिदे बिचारे स्तकु तिन्है न होई॥ ३॥

## संत वबीर

# ४१

भगरा एकु निवेरहु राम।
जड नुम अपने जन सौ कामु॥
इहु मनु बडा कि जा सड मनु मनिश्रा।
रामु बडा के रामहि जानिश्रा॥ १॥
बहमा बडा कि जासु उपाइश्रा।
बेदु बडा कि जहां ते श्राइश्रा॥ २॥
कहि कबीर हउ भइश्रा उदालु।
तीरश्र वडा कि हिर का दानु॥ ३॥

संत कबोर

# ४३

देखीं भाई ज्ञान की श्राई श्रांघी।
सभै उडानी अस की टाटी रहें न माइश्रा बांघी॥
दुचिते की दुइ थूनि गिरानी मोहु बलेंडा टूटा।
तिसना छानि परी घर ऊपरि दुरमित भांडा फूटा॥१॥
श्रांघी पाछे जो जलु बरखें तिहि तेरा जनु भीनां।
कहि कबीर मिन भइश्रा प्रगासा उदै भानु जब चीना॥ २॥

88

हरि जस सुनहि न हरि गुन गावहि।

बातन ही असमानु गिराविह ॥

श्रैसे लोगन सिउ किया कहीश्रे ।

जो प्रभ कीए भगित ते बाहुज तिन ते सदा डराने रहीश्रे ॥ १ ॥

श्रापि न देहि चुरू भिर पानी ।

तिह निंदिह जिह गंगा श्रानी ॥ २ ॥

बैठत उठत कुटिलता चालिह ।

श्रापु गए श्रउरन हू घालिह ॥ ३ ॥

छाडि कुचरचा श्रान न जानिह ।

भ्रवरन इसत श्राप इहि कांने। तिन कड देखि कबीर खजाने॥६॥

श्रागि लगाइ मंदर मै सोवहि॥४॥

ब्रहमा ह को किह्यों न मानिह ॥ ४॥

श्रापु गए श्रउरन ह खोवहि।

#### 84

जीवत पितर न माने कोऊ मूणं सराध कराही।

पितर भी बपुरे कहु किउ पाविह कऊन्ना क्रुकर खाही ॥

मो कउ कुसलु बतावहु कोई।

कुसल कुसलु करते जगु बिनसे कुसलु भी कैसे होई॥१॥

माटी के किर देवी देवा तिसु न्नागे जीउ देही।

श्रेसे पितर तुमारे कहीन्निहि न्नापन किहन्ना न लेही॥२॥

सरजीउ काटिह निरजीउ पूजिह न्नांतकाल कउ भारी।

राम नाम की गित नही जानी भे दूबे संसारी॥३॥

देवी देवा पूजिह डोलिह पारब्रहमु नही जाना।

कहत कबीर श्रकुलु नहीं चेतिन्ना बिखिन्ना सिउ लपटाना॥४॥

### ४६

जीवत मरे मरे फुनि जीवे श्रेसे सुंनि समाइश्रा।
श्रंजन माहि निरंजिन रहीश्रे बहुिंद न भव जिल पाइश्रा॥
मेरे राम श्रेसा खोरु बिलांईश्रे॥
गुर मित मन्श्रा श्रसिथर राखहु इनि बिधि श्रंत्रितु पीश्रोईश्रे॥ १॥
गुर के बाणि बजर कल छेदी प्रगटिश्रा पदु परगासा।
सकित श्रधेर जेवड़ी असु चूका निहचलु सिव घिर बासा॥ २॥
तिनि बिनु बाणे धनस्लु चढाइश्रे इहु जगु बेधिश्रा माई।
दह दिस बूडी पवनु मुलावे डोरि रही लिव लाई॥ ३॥
उनमिन मन्श्रा सुंनि समाना दुविधा दुरमित भागी।
कह कबीर श्रनभउ इकु देखिश्रा राम नामि लिव लागी॥ ४॥

#### 80

उत्तरत पवन चक्र खटु भेदे सुरित सुंन श्रनरागी।
श्रावै न जाइ मरे न जीवै तासु खोजु बैरागी॥
मेरे मन मन ही उत्तिट समाना।
गुर परसादि श्रकित भई श्रवरै न तरु था बेगाना॥१॥
निवरै दूरि दूरि फुनि निवरै जिनि जैसा करि मानिश्रा।
श्रवज्वती का जैसे भइश्रा बरेडा जिनि पीश्रा तिनि जानिश्रा॥ २॥
तेरी निरगुन कथा काइ सिउ किह श्रे श्रेसा कोइ बिबेकी।
कहु कबोर जिनि दीश्रा पत्नीता तिनि तैसी सत्त देखी॥३॥

#### 85

तह पावस सिंधु धूप नही छहीत्रा तह उतपित परलउ नाही।
जीवन मिरतु न दुखु सुखु बिश्रापै सुंन समाधि दोऊ तह नाही॥
सहज की श्रकथ कथा है निरारी।
तुलि नहीं चढै जाइ न सुकाती हलुकी लगे न भारी॥ १॥
श्राप्थ उरध दोऊ तह नाही राति दिनसु तह नाही।
जासु नहीं पवतु पावकु फुनि नाही सितगुर तहा स साही॥ २॥
श्राम श्रगोचरु रहे निरंतिर गुर किरपा ते लहीश्रै।
कहु कबीर बिल जाउ गुर श्रपुने सत संगति मिलि रहीश्रे॥ ३॥

## 38

पापु पुंतु दुइ बेल बिसाहे पवतु पूजी परगासिश्रो। त्रिसना गृणि भरी घट भीति हन बिधि टांड बिसाहिश्रो॥ श्रेसा नाइकु रामु हमारा। सगल संसार किश्रो बनजारा॥ १॥ कामु क्रोधु दुइ भये जगाती मन तरंग बटवारा। पंच ततु मिलि दातु निवेरिह टांडा उत्तरिश्रो पारा॥ २॥ कहत कबीरु सुनहु रे संतहु श्रव श्रेसी बिन श्राई। घाटी चढत वैलु इकु थाका चलो गोनि छिटकाई॥ ३॥

#### yo

पेवकड़े दिन चारि है साहुरहे जाया।
प्रधा लोकुन जायाई मूरखु एश्राया॥
कहु डढीग्रा बाधे धन खड़ी।
पाहू चिर श्राए मुकलाऊ श्राए॥१॥
श्रोह जि दिसे खुहड़ी कउन लाजु वहारी।
लाजु घड़ी सिउ तृटि पड़ी उठि चली पनिहारी॥२॥
साहितु होइ दहश्रालु किपा करे श्रपुना कारजु सवारे।
ता सोहागिया जायाश्रे गुर सबदु बीचारे॥३॥
किरत को बांधी सम फिरै देखहु बीचारी।
एस नो किन्ना श्राखीग्रे किन्ना करे विचारी॥४॥
भई निरासी उठि चली चित बंधि न धीरा।
हिर को चरयी लागि रहु भजु सरिया कबीरा॥४॥

# प्र १

जोगी कहि जोगु भल मीठा अवरु न दूजा भाई।
हित मुंडित एके सबदी एइ कहि सिधि पाई॥
हिर बिनु भरिम भुलाने अंधा।
जा पिह जाउ आपु झुटकाविन ते बाधे बहु फंघा॥१॥
जह ते उपजी तही समानी इहि बिधि बिसरी तब ही।
पंडित गुणी स्र हम दाते एहि कहि बड हम ही॥२॥
जिसिह बुक्ताए सोई व् में बिनु ब में किउ रही अै।
सितगुरु मिले अंधेरा च् के इन बिधि माणकु लही अै॥३॥
तिज बावे दाहने बिकारा हिर पदु दि इकु किर रही अै।
कहु कबीर गूंगे गुडु खाइआ पूछे ते किआ कही अै॥४॥

#### प्रर

जह कछु श्रहा तहा किछु नाही पंच ततु तह नाही।

इड़ा पिंगला सुखमन बंदे ए श्रवगन कत जाही॥

तागा तृदा गगनु बिनिस गहश्रा तेरा बोलतु कहा समाई।

एह संसा मो कउ श्रनिदनु बिश्रापे मो कउ को न कहै सममाई॥ १॥

जह बरभंडु पिंडु तह नाही रचनहार तह नाही।
जोड़िए हारो सदा श्रतीता इह कहीश्रे किसु माही॥ २॥

जोड़ी जुड़ै न तोड़ी तृदे जब लगु होइ बिनासी।

का को ठाकुरु का को सेवकु को काहू के जासी॥ ३॥

कहु कबीर लिव लागि रही है जहा बसे दिन राती।

उश्रा का मरमु श्रोही पर जाने श्रोहु तउ सदा श्रबिनासी॥ ४॥

## 43

सुरित सिम्नित दुइ कंनी मुंदा परिमित बाहिर खिंथा।
सुंन गुफा मिह श्रासण बैसण कलप विवरितत पंथा॥
मेरे राजन मैं बैरागी जोगी।
मरत न सोग विश्रोगी॥१॥
खंड ब्रहमंड मिह सिंडी मेरा बद्दश्रा सभु जगु भसमाधारी।
ताड़ी लागी त्रिपलु पलटीश्रे छूटै होइ पसारी॥२॥
मनु पवनु दुइ तूंबा करीहै जुग जुग सारद साजी।
थिरु भई तंती तूटिस नाही श्रनहद किंगुरी बाजी॥३॥
सुनि मन मगन भए है पूरे माइश्रा डोल न लागी।
कहु कबीर ता कउ पुनरि जनसु नहीं खेलि गइश्रो बैरागी॥४॥

#### 48

गज नव गज दस गज इकीस पुरीत्रा एक तनाई। साठ सूत नव खंड बहतिर पाटु लगो श्रधिकाई॥ गई बुनावन माहो।

घर छोड़िश्रे जाइ जुलाहो॥१॥
गजी न मिनीश्रे तोलि न तुलीश्रे पाचनु सेर श्रद्धाई।
जौ किर पाचनु बेगि न पावे मगरु करे घर हाई॥२॥
दिनकी बैठ खसम की बरकस इह बेला कत श्राई।
छूटे कूंडे भीगै पूरीश्रा चिलश्रो जुलाहो रीसाई॥३॥
छोछी नली तंतु नही निकसै न तर रही उरक्ताई।
छोडि पसार ईहा रह बपुरी कह कबीर सममाई॥४॥

#### yy

र्ष्क जोति एका मिली किंबा होइमहोइ। जितु घटि नामु न ऊपजै फूटि मरै जनु सोइ॥ सावल सुंदर रामईश्रा।

मेरा मनु लागा तोहि॥ १॥
साधु मिले सिधि पाईश्रें कि एहु जोगु कि भोगु।
दुहु मिलि कारजु उत्पन्नै राम नाम संजोगु॥ २॥
लोगु जाने इहु गीतु है इहु तउ ब्रहम बीचार।
जिड कासी उपदेसु होइ मानस मरती बार॥ १॥
कोई गावे को सुणै हिर नामा चितु लाइ।
कहु कबीर संसा नही श्रंति परमगति पाइ॥ ४॥

## ५६

जेते जतन करत ते डूबे भव सागरु नहीं तारिश्चो रे।

करम धरम करते बहु संजम श्रहं बुधि मनु जारिश्चो रे॥

सास ग्रास को दातो ठाकुरु सो किउ मनहु बिसारिश्चो रे।

हीरा जालु श्रमोलु जनमु है कउडी बदलें हारिश्चो रे॥ १॥

त्रिसना त्रिला भूल अमि लागी हिरदें नाहि बीचारिश्चो रे।

उनमत मान हिरिश्चो मन माही गुर का सबदु न धारिश्चो रे॥ २॥

सुत्राद लुभत इंद्री रस प्रेरिश्चो मद रस लैत बिकारिश्चो रे।

करम भाग संतन संगाने कासट लोह उधारिश्चो रे॥ ३॥

धावत जोनि जनम अमि थाके श्रव दुख करि हम हारिश्चो रे॥ ३॥

कहि कबीर गुर मिलत महा रसु प्रेम भगति निसतारिश्चो रे॥ ४॥

#### y vo

कालुबूत की हसतनी मन बउरा रे चलतु रिचिश्रो जगदीस।
काम सुश्राह गज बिस परे मन बउरा रे श्रंकसु सिहश्रो सीस॥
बिस्तै बाजु हिर राजु समसु मन बउरा रे।
निरभै होइ न हिर भजे मन बउरा रे गिहिश्रो न राम जहाजु॥ १॥
मरकट मुसटी श्रनाज की मन बउरा रे लीनी हाथु पसारि।
छूटन को सहसा परिश्रा मन बउरा रे नाचिश्रो घर घर बारि॥ २॥
जिउ नलनी स्थ्रटा गिहिश्रो मन बउरा रे माया इहु बिउहारु।
जैसा रंगु कर्सुंभ का मन बउरा रे तिउ पसिरश्रो पासारु॥ ३॥
नावन कउ तीरथ घने मन बउरा रे पूजन कउ बहु देव।
कहु कबीर छूटनु नही मन बउरा रे छूटनु हिर को सेव॥ ४॥

# ٦Ž

श्रगिन न दहै पवनु नहीं मगनै तसकर नेरि न श्रावै ।

राम नाम धनु करि संचउनी सो धनु कतहीं न जावे ॥

हमरा धनु माधउ गोबिंदु धरणी धरु इहै सार धनु कही श्रे ।

जो सुखु प्रभ गोबिंद की सेवा सो सुखु राजि न लही श्रे ॥ १ ॥

इसु धन कारणि सिव सनकादिक खोजत भए उदासी ।

मनि मुकुंदु जिहबा नाराइनु परे न जम की फासी ॥ २ ॥

निज धनु गिश्रानु भगित गुर दीनी तासु सुमित मनु लागा ।

जलत श्रंभू थंभि मनु धावत भरम बंधन भउ भागा ॥ ३ ॥

कहै कबीरु मदन के माते हिरदे देखु बीचारी ।

तुम घरि लाख कोटि श्रस्व हसती हम घरि एकु मुरारी ॥ ४ ॥

### 38

जिउ किए के कर मुसिट चनन की जुबधि न तिश्रागु दहश्रो। जो जो करम कीए जाजच सिउ ते फिरि गरिह परिश्रो॥ भगित बिनु बिरथे जनमु गइश्रो। साध संगति भगवान भजन बिनु कही न सचु रिहश्रो॥ १॥ जिउ उदिश्रान कुसम परफुजित किनिह न ब्राउ जइश्रो। तैसे भ्रमत श्रनेक जोनि मिह फिरि फिरि काज हहश्रो॥ २॥ इश्रा धन जोबन श्ररु सुत दारा पेखन कउ जु दहश्रो॥ २॥ तिन ही माहि श्रटिक जो उरमे इंद्रो प्रेरि जइश्रो॥ ३॥ श्रउध श्रनज तनु तिन को मंदरु चहु दिस ठाटु ठइश्रो। किह कबीर भै सागर तरन कउ मै सितगुर श्रोट जइश्रो॥ ४॥

# **ξ** 0

पानी मैला माटी गोरी।
इस माटी की पुतरी जोरी॥
मै नाही कछु श्राहि न मोरा।
तनु धनुं सभु रसु गोबिंद तोरा॥१॥
इस माटी महि पवनु समाइश्रा।
सूठा परपंचु जोरि चलाइश्रा॥२॥
किनहू लाख पांच की जोरी।
श्रांत की बार गगरीश्रा फोरी॥३॥
कहि कबीर इक नीव उसारी।
खिन महि बिनसि जाइ श्रहंकारी॥४॥

# ६३

सुरगबासु न बाछी श्रें डरी श्रें न नरिक निवासु। होना है सो होई है मनिह न की जै श्रास ॥ रमईश्रा गुन गाईश्रें जा ते पाईश्रें परम निधानु ॥ १ ॥ किश्रा जपु किश्रा तपु संजमो किश्रा बरतु किश्रा इसनानु। जब लगु जुगति न जानी श्रें भगति भगवान ॥ २ ॥ संपे देखि न हरखी श्रें बिपति देखि न रोइ। जिउ संपे तिउ बिपति है बिधने रिचश्रा सो होइ॥ ३ ॥ किह कबीर श्रव जानिश्रा संतन रिदै मक्तारि। सेवक सो सेवा मले जिह घट बसै मुरारि॥ ४॥

## ६४

रे मन तेरो कोइ नहीं खिंचि लोइ जिनि भारः। विरख बसेरो पंखि को तैसो इहु संसारः॥ राम रसुपीत्रा रे जिह रस बिसरि गए रस श्रउर ॥ १ ॥ श्रउर मुए किश्रा रोईश्रै जउ श्रापा थिरु न रहाइ। जो उपज सो बिनसि है दुखु करि रोवै बलाइ॥ २ ॥ जह की उपजी तह रची पीवत मरदन लाग। कहि कबीर चिति चेतिश्रा राम सिमरि बैराग॥ ३ ॥

# ६५

पंथु निहारे कामनी लोचन भरी ले उसासा।

उर न भीजे पगुना खिसै हिर द्रसन की श्रासा॥

उडहुन कागा कारे।

बेगि मिलीजे श्रपुने राम पिश्रारे॥ १॥

किह कबीर जीवन पद कारनि हिर की भगति करीजे।

पुकु श्राधारु नाम नाराइन रसना रामु रवीजे॥ २॥

## ६६

श्रास पास घन तुरसी का बिरवा माक बनारिस गाऊ रे। उत्रा का सरूपु देखि मोही गुत्रारिन मोकउ छोडि न श्राउ न जाहू रे॥ तोहि चरन मनु लागा सारिंगधर सो मिले जो बड भागो रे॥१॥ बिंद्राबन मन हरन मनोहर क्रिसन चरावत गाऊ रे। जा का ठाकुरु तुही सारिंगधर मोहि कबीरा नाऊ रे॥२॥

# ६७

बिपल बसन्न केते हैं पहिरे किया बन मधे बासा।
कहा भइत्रा नर देवा धोखे किया जिल बोरियो गित्राता॥
जीत्र रे जाहिगा मै जानां। श्रबिगतु समसु इत्राना॥
जत जत देखउ बहुरि न पेखउ संगि माइत्रा लपटाना॥ १॥
गित्रानी धित्रानी बहु उपदेसी इहु जगु सगलो धंघा।
कहि कबीर इक राम नाम बिनु इत्रा जगु माइत्रा श्रंघा॥ २॥

# ξ =

मन रे छाडहु भरसु प्रगटु होइ नाचहु इश्रा माइश्रा के डांडे।
सूरु कि सनसुख रन ते डरपे सती कि सांचे मांडे॥
डगमग छाडि रे मन बउरा।
श्रव तउ जरे मरे सिधि पाईश्रे जीनो हाथि संधउरा॥ १॥
काम कोध माइश्रा के लीने इश्रा विधि जगतु बिगृता।
कहि कबीर राजा राम न छोडउ सगल ऊच ते ऊचा॥ २॥

# 33

फुरमानु तेरा सिरै ऊपिर फिरि न करत बीचार । तुही दरीत्रा तुही करीत्रा तुम्हे ते निसतार ॥ बंदे बंदगी इकतीत्रार । साहिन्नु रोसु घरड कि पित्रारु ॥ १ ॥ नामु तेरा त्राधारु मेरा जिउ फूलु जई है नारि । कहि कबीर गुलामु घर का जीत्राइ भावे मारि ॥ २ ॥

# 90

लख चउरासीह जीश्र जोनि महि भ्रमत नंदु बहु थाको रे।
भगति हैति श्रवतारु लीश्रो है भागु बडो बपुरा को रे॥
तुम जु कहत हउ नंद को नंदनु नंद सु नंदनु का को रे।
धरनि श्रकासु दसो दिस नाही तब इहु नंदु कहा थो रे॥ १॥
संकटि नही परै जोनि नही श्रावै नासु निरंजन जा को रे।
कबीर को सुश्रामी श्रेंसो ठाकुरु जा कै माई न बापो रे॥ २॥

# १९

निंदउ निंदउ मो कउ लोग निंदउ। निंदा जन कउ खरी पित्रारी॥ निंदा बापु निंदा महतारी॥ निंदा होइ त बैकुंठि जाईश्रे। नाम पदारध मनहि बसाईग्रे॥ रिदे सुध जउ निंदा होइ। हमरे कपरे निंदक धोइ॥१॥ निंदा करें सु हमरा मीतु। निंदक माहि हमारा चीतु॥ निंदुकु सो जो निंदा होरै। हमरा जीवनु निंदुकु लोरै॥२॥ निंदा हमरी प्रेम पिश्रारु। निंदा हमरा करे उधार ॥ जन कबीर कउ निंदा साह। निंदकु डूबा हम उत्तरे पारि॥३॥

# ७२

राजा राम तूं श्रेसा निरभउ तरन तारन राम राइश्रा॥
जब हम होते तब तुम नाही श्रव तुम हहु हम नाही।
श्रव हम तुम एक भए हिंह एकै देखत मनु पतीश्राही॥ १॥
जब बुधि होती तब बलु कैसा श्रव बुधि बलु न खटाई।
किंह कबीर बुधि हर लई मेरी बुधि बदली सिधि पाई॥ २॥

# ७३

खट नेम किर कोठड़ी बांधी बसतु अनुपु बीच पाई।
कुंजी कुलफु प्रान किर राखे करते बार न लाई॥
अब मन जागत रहु रे भाई।
गाफलु होइ के जनमु गवाइओ चोरु मुसै घरु जाई॥१॥
पंच पहरूआ दर मिह रहते तिन्ह का नही पतीआरा।
चेति सुचेत चित होइ रहु तउ ले परगासु उजारा॥२॥
नउ घर देखि ज कामिन भूली बसतु अनूप न पाई।
कहतु कबीर नवे घर मूसे दसवें ततु समाई॥३॥

#### 98

माई मोहि श्रवरु न जानिश्रों श्राना नां।
सिव सनकादि जासु गुन गाविह तासु बसिह मोरे प्राना नां।
हिरदे प्रगासु गिश्रान गुर गंमित गगन मंडल मिह धिश्राना नां।
बिखें रांग भें बंधन भाग मन निज घरि सुख जाना ना॥ १॥
एकसु मित रित जािन मािन प्रभ दूसर मनिह न श्राना ना॥ १॥
चंदन बासु भए मन बासन तिश्रािग घिटश्रों श्रभिमाना ना॥ २॥
जो जन गाइ धिश्राइ जसु टाकुर तासु प्रभू है थाना नां।
तिह बडभाग बसिश्रों मिन जा कै करम प्रधान मथाना ना॥ ३॥
कािट सकित सिव सहज प्रगासिश्रों एकै एक समाना ना॥ ३॥
कहि कबीर गुर भेटि महां सुख श्रमत रहे मनु माना नां॥ ४॥

# ( बावन अखरी )

#### **b** A

बावन श्रद्धर लोक श्रै समु कछु इनही माहि।
ए श्रद्धर खिरि जाहिंगे श्रोइ श्रद्धर इन महि नाहि।। १॥
जहा बोल तह श्रद्धर श्रावा। जह श्रद्धोल तह मनु न रहावा।।
बोल श्रद्धोल मधि है सोई। जस श्रोहु है तस लखे न कोई ॥ २॥
श्रद्धह लहु तउ किश्रा कहुउ कहुउ त को उपकार।
बटक बीज महि रिव रिहिश्रो जा को तीनि लोक बिसथार।। ३॥
श्रद्धह लहुंता भेद छै कछु कछु पाइश्रो भेद।
उत्तिट भेद मनु बेधिश्रो पाइश्रो श्रभंग श्रद्धेद ॥ ४॥
गुरक तरीकत जानीश्र हिंदू बेद पुरान।
मन समक्तावन कारने कछूश्रक पड़ीश्र गिश्रान॥ ४॥
श्रो श्रंकार श्रादि मै जाना। लिखि श्रह मेटै ताहि न माना॥
श्रो श्रंकार लखे जउ कोई। सोई लिख मेटणा न होई॥ ६॥

# संत कवीर



चित्र २---शरीर में पट् चक

कका किरिण कमल महि पावा । सिस बिगास संपट नही आवा ॥
अरु जे तहा कुसम रसु पावा । अरु कहा कि का समकावा ॥ ७ ॥
खखा इहै खोड़ि मन आवा । खोड़े छाडि न दहिस धावा ॥
खसमिह जाणि खिमा किर रहैं । तउ होइ निखि अउ अर्खे पदु लहें ॥ म ॥
गगा गुर के बचन पछाना । दूजी बात न धरई काना ॥
रहे बिहंगम कतिह न जाई । अगह गहै गिह गगन रहाई ॥ ६ ॥
घवा घटि घटि निमसे सोई । घट फूटे घटि कबिह न होई ।
ता घट माहि घाट जउ पावा । सो घट छाडि अवघट कत धावा ॥ ९०॥

ङङा निम्रहि सनेहु किर निरवारो संदेह।
नाही देखि न भाजीश्रे परम सियानप एह ॥११॥
चचा रचित चित्र है भारी। तिज चित्रे चेतहु चितकारी॥
चित्र बचित्र इंहे श्रवभेरा। तिज चित्रे चितु राखि चितेरा॥१२॥
छुछा इहे छुत्रपति पासा। छुकि कि न रहहु छुाडि कि न श्रासा॥
रे मन मै तउ छिन छिन समकावा। ताहि छुाडि कत श्रापु बधावा॥१२॥
जजा जउ तन जीवत जरावै। जोबन जारि जुगित सो पावै॥
श्रस जिर परजिर जिर जब रहै। तब जाइ जोित उजारउ लहै।।१४॥

कत काल काल अवरन समकावा । स्तित्रो कक्क काल परवाना ॥
कित काल काल अवरन समकावा । कगरु कीए कगरउ ही पावा ॥१४॥

जंजा निकटि जु घट रहिन्नो दूरि कहा तिज जाइ।
जा कारिण जग द्वित्रिय नेरउ पाइम्रउ तािह ।।१६॥
टटा विकट घाट घट माही । खोलि कपाट महिल किन जाही ।
देखि श्रटल टिल कति ह न जावा । रहे लपिट घट परचउ पावा ।।१७॥
टठा इहे दूरि ठग नीरा । नीिठ नीिठ मनु कीम्रा धीरा ॥
जिनिटिग टिगम्रा सगल जगु खावा । सो टगुटिगम्रा टउर मनु श्रावा ।।१८॥
डडा डर उपने डरु जाई । ता डर मिह डरु रहिम्रा समाई ॥
जउ डर डरे त फिरि डरु लागे । निडरु हूम्रा डरु उर होइ भागे ॥१६॥
टढा दिग दूदि जब स्रावा । दूदत ही दिह गए पराना ॥
चि सुमेरि द्वि जब स्रावा । जिह गडु गड़िम्रो सु गड़ मिह पावा ॥२०॥
णाणा रिण रूतउ नर नेही करें । ना निवे ना फुनि संचरें ॥
धंनि जनसु ताही को गणै । मारे एकिह तिज जाइ घणै ॥२९॥
तता स्रतर तिस्त्रो नह जाई । तन त्रिभवण मिह रहिस्रो समाई ॥
जउ त्रिभवण मन माहिसमावा । तउ ततिह तत मिलिस्रा सन्च पावा ॥२२॥

थथा ग्रथाह थाह नही पावा । श्रोह त्रथाह इह थिरु न रहावा ॥ थोडे थिल थानक आरंभै। बिन ही थामह मंदिर थंभै॥२३॥ ददा देखि ज बिनसन हारा। जस अदेखि तस राखि बिचारा॥ दसवै दुश्रारि कुंची जब दीजै। तउ दृइश्राल को दुरसनु कीजै॥२४॥ धधा ग्ररधिह उरध निबेरा। ग्ररधिह उरधह मंकि बसेरा॥ श्ररघह छाडि उरघ जउ श्रावा। तउ श्ररघहि उरघ मिलिश्रा सुख पावा ॥२४॥ नंना निसि दिनु निरखत जाई। निरखत नैन रहे रत वाई॥ निरखत निरखत जब जाइ पावा । तब ले निरखहि निरख मिलावा ॥२६॥ पपा श्रपर पारु नही पावा। परम जोति सिउ परचउ लावा॥ पांचउ इंद्री निग्रह करई। पापु पुंतु दोउ निरवरई॥२०॥ फफा बिन फलह फल होई। ता फल फंक लखे जड कोई॥ दृश्यि न परई फंक विचारे। ता फल फंक सभै तन फारे।।२८।। बबा बिंदहि बिंद मिलावा। बिंदहिं बिंदि न बिछुरन पावा।। होइ बंदगी गहै। बंदक होइ बंद सुधि सहै॥२६॥ भभा भेदहि भेद मिलावा। श्रब भउ भानि भरोसउ श्रावा॥ जो बाहरि सो भीतरि जानिश्रा। भइश्रा भेदु भूपति पहिचानिश्रा॥३०॥

ममा मूल गहिन्रा मनु माने । मरमी होइ सु मन कउ जाने ॥ मत कोई मन मिलता बिलमावे । मगन भइन्ना ते सो सन्तु पावे ॥३१॥

मंमा मन सिउ काजु है मन साधे सिधि होइ।

मन ही मन सिउ कहैं कबीरा मन सा मिलिश्रा न कोइ।।३२॥

इहु मनु सकती इहु मनु सीउ। इहु मनु पंच तत को जीउ॥

इहु मनु से जउ उनमनि रहै। तउ तीनि सोक की बातै कहै॥३३॥

यया जउ जानहि तउ दुरमित हिन किर बिस काइश्रा गाउ। रिण रूतउ भाज नहीं सुरउ थारउ नाउ॥३४॥

रारा रसु निरस किर जानिया। होइ निरस सु रसु पहिचानिया।।
इह रस छाडे उह रसु यावा। उह रसु पीया इह रसु निह भावा।।३१॥
जाजा श्रेसे जिव मनु जावे। श्रनत न जाइ परम सचु पावे।।
श्रस जउ तहा प्रेम जिव जावे। तउ श्रजह जह जह चरन समावे॥३६॥
ववा बार बार बिसन सम्हारि। बिसन संमारिन श्रावेहारि॥
बिज बिज विसन तना जसुगावे। विसन मिले सभ ही सचु पावे॥३७॥

वावा वाही जानीश्रे वा जाने इहु होइ। इहु श्ररु श्रोहु जब मिले तब मिलत न जाने कोइ॥३८॥

ससा सो नीका करि सोधह। घट परचा की बात निरोधह।। घट परचै जउ उपजे भाउ। पूरि रहिया तह त्रिभवण राउ॥३६॥ खखा खोजि परै जउ कोई। जो खोजें सो बहरि न होई॥ खोज बूमि जउ करै बीचारा । तउ भवजल तरत न लावे बारा ॥४०॥ ससा सो सह सेज सवारे। सोई सही संदेह निवारे॥ श्रवप सुख छाडि परम सुख पावा । तब इह त्रीश्र श्रोह कंतु कहावा ॥४१॥ हाहा होत होइ नही जाना। जब ही होइ तबहि मन माना॥ है तउ सही लखे जउ कोई। तब च्रोही च्रोह एह न होई ॥४२॥ लिंउ लिंउ करत फिरै सभु लोगु। ता कारिए विद्यापे बहु सोगु॥ लिखमी बर सिउ जड लिउ लावै । सोगु मिटै सभ ही सुख पावै ॥४३॥ खखा खिरत खपत गए केते। खिरत खपत ग्रजहुं नह चेते॥ श्रब जगु जानि जउ मना रहै। जह का बिद्धरा तह थिरु लहै ॥ ४४॥ बावन श्रखर जोरे श्रानि। सिकश्रा न श्रखरु एक पछानि॥ सत का सबदु कबीरा कहै। पंडित होइ सु अनभे रहै॥ पंडित लोगह कउ बिउहार। गित्रानवंत कउ ततु बीचार॥ जा कै जीश्र जैसी बुधि होई। कहि कबीर जानेगा सोई ॥४४॥

# थिंतो

#### ७६

सलोकु॥ पंद्रह थिंती सात वार। किह कबीर उरवार न पार॥ साधिक सिध लखे जड भेड। श्रापे करता श्रापे देउ॥ थिंती। श्रंमावस मिह श्रास निवारड। श्रंतरजामी रामु सम्हारहु॥ जीवत पावहु मोख दुश्रार। श्रनभड सबदु ततु निजु सार॥ चरन कमल गोबिंद रंगु लागा। संत प्रसादि भए मन निरमल हिर कीरतन मिह श्रनदिनु जागा॥ १॥ परवा प्रीतम करहु बीचार। घट मिह खेले श्रघट श्रपार॥ काल कलपना कदे न खाइ। श्रादि पुरख मिह रहै समाइ॥ २॥ दुत्तीश्रा दुहकरि जाने श्रंग। माइश्रा बहम रमै सम संग॥ ना श्रोह बढे न घटता जाइ। श्रकुल निरंजन एकै भाइ॥ ३॥

त्रितीत्रा तीने सम करि लियावै। श्रानद मूल परम पदु पावै॥ साध संगति उपजै बिस्वास । बाहरि भीतरि सदा प्रगास ॥ ४ ॥ चउथिह चंचल मन कउ गहह। काम क्रोध संगि कबहु न बहहू॥ थल माहे त्रापहि त्राप। त्रापे जपहु त्रापना जाप ॥ ५ ॥ पांचे पंच तत बिसथार। कनिक कामिनी जुग बिउहार।। प्रेम सुधा रसु पीवे कोइ । जरा मरण दुखु फेरि न होइ ॥ ६ ॥ छठि खदु चक्र छहुं दिस धाइ। बितु परचै नही थिरा रहाइ॥ दुबिधामेटि खिमा गहि रहतु। करम धरम की सूल न सहदु॥ ७॥ सातें सित करि बाचा जाणि। त्रातम रामु लेहु परवाणि॥ छूटै संसा मिटि जाहि दुख। सुंन सरोवरि पावहु सुख॥ ८॥ श्रसटमी श्रसट धातु की काइश्रा। ता महि श्रकुल महा निधि राइश्रा॥ गुर गम गित्रान बतावै भेद् । उत्तटा रहे ग्रभंग श्रद्धेद ॥ ९ ॥ नउमी नवे दुश्रार कउ साधि। बहती मनसा राखहु बांधि॥ लोभ मोह सभ बीसरि जाहु। जुगु जुगु जीवहु श्रमर फल खाहु ॥१०॥ दसमी दह दिस होइ अनंद । छूटै भरमु मिलै गोबिंद ॥ जोति सरूपी तत अनुप। अमल न मल न छाह नहीं धूप ॥११॥

एकादसी एक दिस धावै। तनु जांनी संकट बहुरि न आवै॥ सीतल निरमल भइआ सरोरा। दूरि बतावत पाइआ नीरा॥१२॥ बारिस बारह उगवै सूर। श्रहिनिसि बाजे अनहद तूर॥ देखिआ तिहूं लोक का पीउ। अचरज भइआ जीव ते सीउ॥१३॥ तेरिस ते रह अगम बखाणि। अरध उरध विचि समपहिचाणि॥ नीच ऊच नही मान अमान। बिआपिक राम सगल सामान॥१४॥ चउदिस चउदह लोक मकारि। रोम रोम महि बसहि मुरारि॥ सम संतोख का धरहु धिआन। नथनी कथीऔ बहम गिआन॥१४॥ पूनिउ पूरा चंद अकास। पसरिह कला सहज परगास॥ आदि अंति मधि होइ रहिआ थीर। सुख सागर महि रमहि कबीर॥१६॥

वार

७७

बार बार हिर के गुन गावड ।
गुर गिम भेदु सुहिर का पावड ॥
ग्रादित करें भगित श्रारंभ ।
काइश्रा मंदर मनसा थंभ ॥
श्रहिनिसि श्रखंड सुरही जाइ ।
तउ श्रनहद बेणु सहज मिह बाइ ॥ १ ॥
सोमवारि सिस श्रंश्रितु मरें ।
चाखत बेगि सगल बिख हरें ॥
बाणी रोकिश्रा रहे दुश्रार ।
तउ मनु मतवारो पीवनहार ॥ २ ॥

मंगलवारे ले माहीति। पंच चोर की जारों रीति॥ घर छोडे बाहरि जिनि जाइ। नातरु खरा रिसे है राइ ॥३॥ ब्रुधवारि ब्रुधि करे प्रगास। हिरदे कमल महि हरि का बास।। गुर मिलि दोऊ एक सम धरै। उरध पंक ले सुधा करे।। ४॥ ब्रिहसपति बिखिन्ना देइ बहाइ। तीनि देव एक संगि लाइ॥ तीनि नदी तह त्रिक्टी माहि। ग्रहिनिसि कसमल धोवहि नाहि॥ ४॥ सुक्रित सहारे सु इह ब्रति चड़े। श्रनदिन श्रापि श्राप सिउ लड़े।। सुरखी पांचउ राखें सबे। तउ दूजी दिसटि न पैसे कबै।। ६॥

थावर थिरु किर राखें सोइ।
जोति दीवटी घट मह जोइ॥
बाहरि भीतिर भड़्या प्रगासु।
तब हुन्या सगल करम का नासु॥७॥
जब लगु घट मिं दूजी श्रान।
तउ लउ महिल न लाभे जान॥
रमत राम सिंउ लागो रंगु।
किह कबीर तब निरमल श्रंग॥ =॥

# रागु श्रासा

8

गुर चरण लागि हम बिनवता पूछत कह जीउ पाइश्रा।
कवन काजि जगु उपजे बिनसे कहहु मोहि सममाइश्रा।।
देव करहु दइश्रा मोहि मारिंग लावहु जितु भे बंधन तूरै।
जनम मरन दुख फेड़ करम सुख जीश्र जनम ते छूरै॥ १।।
माइश्रा फास बंध नहीं फारें श्ररु मन सुंनि न लूके।
श्रापा पदु निरबाणु न चीन्हिश्रा इन बिधि श्राभेड न चूके॥ २॥ कहीं न उपजे उपजी जाणे भाव श्रभाव बिहूणा।
उदे श्रसत की मन बुधि नासी तउ सदा सहजि जिव जीणा॥ ३॥
जिउ प्रतिबिंदु बिंब कड मिली है उदक कुंभु बिगराना।
कहु कबीर श्रेसा गुण श्रमु भागा तउ मनु सुंनि समाना॥ ४॥

२

गज साढे ते ते धोतीम्रा तिहरे पाइनि तग।

गली जिन्हा जपमालीम्रा लांटे हिथ निबग ॥

श्रोइ हिर के संत न श्राखीम्रहि बानारिस के ठग ॥

श्रोसे संत न मां कउ भाविह ।

डाला सिउ पेडा गटकाविह ॥ १ ॥

बासन मांजि चराविह उपिर काठी धोइ जलाविह ।

बसुधा खोदि करिह दुइ चुल्हे सारे माणस खाविह ॥ २ ॥

श्रोइ पापी सदा फिरिह श्रप्राधी मुखहु श्रप्रस कहाविह ।

सदा सदा फिरिह श्रमिमानी सगल छुटंब डुबाविह ॥ ३ ॥

जितु को लाइश्रा तित ही लागा तैसे करम कमावै ।

कहु कबीर जिसु सतिगुरु भेटे पुनरिप जनिम न श्रावे ॥ ४ ॥

3

बापि दिलासा मेरो कीन्हा।
सेज सुखाली मुखि श्रंशित दीन्हा॥
तिसु बाप कउ किउ मनहु विसारी।
श्रागे गइश्रा न बाजी हारी॥
मुई मेरी माई,हउ खरा सुखाला।
पहिरउ नहीं दुगली लगेन पाला॥१॥
बिल तिसु बापे जिनि हउ जाइश्रा।
पंचा ते मेरा संगु जुकाइश्रा॥
पंच मारि पावा तिल दीने।
हरि सिमरनि मेरा मनु तनु भीने॥२॥

पिता हमारो वृड गोसाई।
तिसु पिता पहि हउ किउकरि जाई॥
सतिगुर मिलें त मारगु दिखाइश्रा।
जगत पिता मेरे मिन भाइश्रा॥३॥
हउ पूतु तेरा,तूं बापु मेरा।
एके ठाहर दुहा बसेरा॥
कह कबीर जिन एको बूक्सिश्रा।
गुर प्रसादि में ससु किञ्ज सूक्सिश्रा॥ ४॥

8

इकतु पत्रि भरि उरकट कुरकट इकतु पतिर भरि पानी। (
श्रासि पासि पंच जोगीश्रा बैठे बीचि नकटदे रानी॥
नकटो को ठनगनु बाड़ा डूं। िकनिह बिबेकी काटी तू॥१॥
सगज मोहि नकटी का वासा सगज मारि श्रउहेरी।
सगजिश्रा की हउ बहिन भानजी, जिनिह बरी तिसु चेरी॥२॥
हमरो भरता बडो बिबेकी श्रापे संतु कहावै।
श्रोहु हमारे माथे काइमु श्रउरु हमरे निकटिन श्रावे॥३॥
नाकहु काटो कानहु काटी काटि कृटि के डारी।
कहु कबीर संतन की बेरिन तीनि लोक की पिश्रारी॥४॥

#### 4

जोगी जती तपी संनिद्यासी बहु तीरथ अमना।
बुंजित मुंजित मोनि जटाधर श्रंति तऊ मरना॥
ता ते सेवीश्रेखे रामना।
रसना राम नाम हितु जा कै कहा करे जमना॥ १॥
श्रागम निरगम जोतिक जानहि बहु बहु बिश्राकरना।
तंत्र मंत्र सभ श्रउखध जानहि श्रंति तऊ मरना॥ १॥
राज भोग श्रह छुत्र सिंघासन बहु सुंद्रि रमना।
पान कपुर सुबासक चंदन श्रंति तऊ मरना॥ ३॥
बेद पुरान सिंग्निति सभ खोजे कहू न ऊबरना।
कहु कबीर इउ रामहि जंपउ मेटि जनम मरना॥ ४॥

Ę

फीलु रबाबी बलदु पखावज कज्ञा ताल बजावे।
पहिरि चोलना गदहा नाचे भैसा भगति करावे॥
राजा राम ककरीन्ना बरे पकाए। किने व्यक्तनहारे खाए॥ १॥
बैठि सिंघु घरि पान लगावे घीस गलउरे लिन्नावे।
घरि घरि मुसरी मंगलु गाविह कल्ल्या संखु बजावे॥ २॥
बंस को पृतु बीन्नाहन चिलन्ना सुद्दे मंडप छाए।
रूप कंनिन्ना सुद्दि बेघी ससे सिंघ गुन गाए॥ ३॥
कहत कबीर सुनहु रे संतहु कीटी परवतु खाइन्ना।
कल्ल्या कहे ग्रंगार भि लोरउ लुको सबदु सुनाइन्ना॥ ४॥

9

बहुआ एकु बहतरि आधारी एका जिसहि दुआरा।
नवे खंड की प्रिथमी मार्ग सो जोगी जिंग सारा॥
असा जोगी नउ निधि पावे। तलका ब्रह्मु ले गुगुनि चरावे॥ १॥
खिथा गिआन धिआन करि सूई सबदु तागा मिथ घाले।
पंच ततु की करि मिरगाणी गुर के मारिंग चाले॥ २॥
दहुआ फाहुरी काइआ करि धुई दिस्दि की अगनि जलावे।
तिस्त का भांउ लए रिद अंतरि चहु जुग ताड़ी लावे॥ ३॥
सभ जोगतण राम नामु है जिस का पिंडु पराना।
कहु कबीर जे किरपा धारै देइ सचा नीसाना॥ ४॥

हिंदू तुरक कहा ते आए किनि एह राह चलाई।
दिल महि सोचि बिचार कवादे भिसत दोजक किनि पाई॥
काजी ते कवन कतेब बुखानी।
पदत गुनत श्रेंसे सभ मारे किनहूं खबरि न जानी॥ १॥
सकित सनेहु किर सुनित करीश्रे में न बदुउगा भाई।
जउ रे खुदाइ मोहि तुरक करैगा श्रापन ही किट जाई॥ २॥
सुनित कीए तुरक जे होइगा श्रुउरत का किश्रा करीश्रे।
श्राध सरीरी नारि न छोडै ताते हिंदू ही रहीश्रे॥ ३॥
छाडि कतेब राम भछ बउरे जुलम करत है भारी।
कबोरे पकरी टेक राम की तुरक रहे पचि हारी॥ ४॥

. 3

जब लगु तेलु, दीवे मुखि बाती तब सूमें सभु कोई।
तेल जले बाती ठहरानी संना मंदिर होई॥
रे बउरे तुहि घरी न राखे कोई। तं राम नामु जपु सोई॥ १॥
का की मात पिता कहु का को कवन पुरख की जोई।
घट फूट कोऊ बात न पूछे काढहु काढहु होई॥ २॥
देहुरी बैठी माता रोवे खटीश्रा ले गए भाई।
लट छिटकाए तिरीश्रा रोवे हंसु इकेला जाई॥ ३॥
कहन कबीर सुनहु रे संतहु भे सागर के ताई।
इसु बंदे सिरि जुलमु होत है जमु नही हटे गुसाई॥ ४॥

# १०

सनक सनंद श्रंतु नहीं पाइश्रा।
बेद पड़े पड़ि ब्रहमें जनमु गवाइश्रा॥
हिर का बिलोवना बिलोवहु मेरे भाई।
सहजि बिलोवहु जैसे ततु न जाई॥१॥
ततु किर मटुकी मन माहि बिलोई।
इसु मटुकी महि सबदु संजोई॥२॥
हिर का बिलोवना मन का बीचारा।
गुर प्रसादि पावै श्रंत्रित धारा॥३॥
कहु कबीर नदिर करे जे मीरा।
राम नाम लगि उतरे तीरा॥४॥

# 880

बाती स्की तेलु निल्हा।
मंदलु न बाजै नटु पै स्ता॥
बुक्ति गई अगनि न निकसिउ घूंआ।
रिव रहिआ एकु अवरु नही दूआ॥ १॥
तृटी तंतु न बजै रबाबु।
भूजि बिगारिओ अपना काजु॥ २॥
कथनी बदनी कहनु कहावनु।
समिक परी तउ बिसरिओ गावनु॥ ३॥
कहत कबीर पंच जो चूरे।
तिन्ह तं नाहि परम पदु दूरे॥ ४॥

# १२

सुतु अपराध करत है जेते।
जननी चीति न राखिस तेते॥
रामईश्रा हउ बारिकु तेरा।
काहे न खंडिस श्रवगनु मेरा॥१॥
जे अति कोप करे किर धाइश्रा।
ता भी चीति न राखिस माइश्रा॥२॥
चिंत भवनि मनु परिश्रो हमारा।
नाम बिना कैसे उत्तरिस पारा॥३॥
देहि बिमल मित सदा सरीरा।
सहित सहित गुन रवै कबीरा॥४॥

# 23.

हज हमारी गोमतो तीर।

जहा बसहि पीतंबर पीर॥

वाहु वाहु किन्ना खूबु गावता है।

हिर का नामु मेरै मिन भावता है॥ १॥

नारद सारद करिह खवासी।

पासि बैठी बीबी कवलादासी॥ २॥

कंठे माला जिहवा रामु।

सहंस नामु लै लै करउ सजामु॥ ३॥

कहत कबीर राम गुन गावउ।

हिंदू तुरक दोऊ समकावउ॥ ४॥

# 88

पाती तोरें मालिनी पाती पाती जीउ।

ई
जिसु पाइन कउ पाती तोरें सो पाइन निरजीउ॥
भूली मालनी है एउ। सितगुरु जागता है देउ॥१॥
बहसु पाती बिसनु डारी फूल संकर देउ।
तीनि देव प्रतिल तारिह करिह किस की सेउ॥२॥
पालान गिंढ के मूरित कीन्ही दे के छाती पाउ।
जे एह मूरित साची है तउ गड़गाहारे लाउ॥३॥
भातु पहिति श्रद लापसी करकरा कासारु।
भोगनहारे भोगिश्रा इसु मूरित के मुख छारु॥४॥
मालिनि भूली जगु भुलाना हम भुलाने नाहि।
कहु कबीर हम राम राखे किया करि हिर राइ॥४॥

# १५

बारह बरस बालपन बीते बीस बरस कछु तपु न कीन्नो।
तीस बरस कछु देव न पूजा फिरि पछुतु।ना बिरिध भइन्नो॥
मेरी मेरी करते जनमु गइन्नो।
साइर सोखि भुजं बलइन्नो॥ १॥
स्के सरविर पालि बंधाने लुगा खेति हथु वारि करे।
श्राइन्नो चोरु तुरंतह ले गइन्नो मेरी राखत मुगधु फिरे॥ २॥
चरन सोसु कर कंपन लागे नैनी नीरु श्रसार बहै।
जिहवा बचनु सुधु नही निकसे तब रे धरम की श्रास करे॥ ३॥
हरि जीउ किपा करे लिव लावे लाहा हरि हरि नामु लीन्नो।
गुर परसादी हरि धनु पाइन्नो श्रंते चल दिश्रा नालि चलिन्नो॥ ४॥
कहत कबीर सुनहु रे संतहु श्रनु धनु कछुश्रे ले न गइन्नो।
श्राई तलब गोपालराइ की माइन्ना मंदर छोडि चलिन्नो॥ ४॥

काहू दीन्हें पाट पटंबर काहू पखघ निवारा।
काहू गरी गोद्रुी नाही काहू खान परारा॥
श्रहिरख वादु न कीजै रे मन।
सुकितु किर किर खीजै रे मन॥ १॥
कुम्हारे एक जु माटी गूंधी बहु बिधि बानी लाई।
काहू मि मोती सुकताहल काहू बिश्राधि लगाई॥ २॥
स्मिह धनु राखन कउ दीश्रा सुगधु कहै धनु मेरा।
जम का डंडु मूंड मिह लागे खिन मिह करे निवेरा॥ ३॥
हिर जनु उत्तसु भगनु सदावै श्रागिश्रा मिन सुखु पाई।
जो तिसु भावै सित किर मानै भाषा मंनि वसाई॥ ४॥
कहै कबीर सुनहु रे संतहु मेरी मेरी सूठी।
विरगट फारि चटारा लै गहुओ तरी तागरी छूटी॥ ४॥

हम मसकीन खुदाई बंदे तुम राजसु मिन भावै।

श्रवह श्रवित दीन को साहितु जोरु नही फुरमावै॥

काजी बोलिश्रा बिन नहीं श्रावै॥श॥

रोजा धरै निवाज़ गुजारै कलमा मिसति न होई।

सतिर काबा घट ही भीतिर जे किर जाने कोई॥ २॥

निवाज सोई जो निश्राउ बिचारै कलमा श्रकलिह जाने।

पाचहु मुसि मुसला बिछावे तब तउ दीनु पछाने॥ ३॥

खसमु पछानि तरस किर जीश्र मिह मारि मणी किर फीकी।

श्रापु जनाइ श्रवर कउ जाने तब होइ भिसत सरीकी॥ ४॥

माटी एक भेख धिर नाना ता मिह ब्रहमु पछाना॥

कहै कबीरा भिसति छोडि किर दोजक सिउ मनु माना॥ १॥

गगन नगिर इक बूंद न बरखें नादु कहा ज समाना।
पारबहम परमेसुर माधो परम हंसु ले सिधाना॥
बाबा बोलते ते कहा गए। देही के संगि रहते।
सुरित माहि जो निरते करते कथा बारता कहते॥ १॥
बजावन हारो कहा गइत्रो जिनि इहु मंदरु कीना।
साखी सबदु सुरित नही उपजै खिंचि तेज सभु लीना॥ २॥
सवनन विकल भए संग तेरे इंद्री का बलु थाका।
चरन रहे कर दरिक परे है मुखहु न निकसे बाता॥ ३॥
थाके पंच दूत सभ तसकर आप आपणों अमते।
थाका मनु कुंचर उह थाका तेज सूनु धिर रमते॥ ४॥
मिरतक भए दसे बंद हुटै मित्र भाई सभ छोरे।
कहत कबीरा जो हिर धिआवै जीवत बंधन तोरे॥ ४॥

सरपनी ते उपिर नहीं बलीश्रा।
जिनि ब्रहमा बिसनु महादेउ छ्लीश्रा॥
मारु मारु खपनी निरमल जिल पेठी।
जिनि त्रिभवणु डसीश्रलं गुर प्रसादि डीटी॥ १॥
स्वपनी खपनी किश्रा कहउ भाई।
जिनि साचु पछानिश्रा तिनि खपनी खाई॥ २॥
स्वपनी ते श्रान छूछ नहीं श्रवरा।
स्वपनी जीती कहा करें जमरा॥ ३॥
इह खपनी ता की कीती होई।
बलु श्रवलु किश्रा इस ते होई॥ ४॥
इह बसती ता बसत सरीरा।
गुर प्रसादि सहजि तरे कबीरा॥ ४॥

### २०

कहा सुत्रान कउ सिंग्निति सुनाए।

कहा साकत पिंह हिर गुन गाए॥

राम राम राम रमे रिम रही श्रें।

साकत सिउ भूलि नहीं कही श्रें॥ १॥

कड़श्रा कहा कपूर चराए।

कह बिसी श्रर कउ दृष्ठ पीश्राए॥ २॥

सित संगति मिलि बिबेक खिंध होई।

पारसु परिस लोहा कंचनु सोई॥ ३॥

साकत सुश्रानु सभु करे कहा इश्रा।

जो धुरि जिलिश्रा सो करम कमा इश्रा॥ ४॥

श्रंत्रितु ले ले नी मु सिंचाई।

कहत कबीर उन्ना को सहजु न जाई॥ ४॥

#### संत कबोर

# २१

लंका सा कोटु समुंद सी खाई।
तिह रावन घर खबरि न पाई॥
किश्रा मागउ किछु थिरु न रहाई।
देखत नैन चिलश्रो जगु जाई॥१॥
इकु लखु पूत सवा लखु नाती।
तिह रावन घर दोश्रा न बाती॥२॥
चंदु सूरजु जा के तपत रसोई।
बैसंतरु जा के कपरे धोई॥३॥
गुरमित रामे नामि बसाई।
श्रसथिरु रहे न कतहूं जाई॥४॥
कहत कबीर सुनहु रे लोई।
राम नाम बिनु मुकति न होई॥४॥

### २२

पहिला पृतु पिछे री माई।

गुरु लागो चेले की पाई॥

एकु अचंभउ सुनहुतुम भाई।

देखत सिंधु चरावत गाई॥१॥

जल की मछुली तरविर बिआई।

देखत कुतरा ले गई बिलाई॥२॥

तले रे बैसा ऊपिर स्ला।

तिस के पेडि लगे फल फूला॥३॥

घोरे चिर भैस चरावन जाई।

बाहरि बैलु गोनि घरि आई॥४॥

कहत कबीर ज इस पद ब्र्फै।

राम रमत तिसु समु किछु स्फै॥४॥

### २३

बिंदु ते जिनि पिंदु कीन्रा श्रगनि कुंड रहाइत्रा।
दस मास माता उदिर राखिश्रा बहुरि लागी माइश्रा॥
प्रानी काहे कउ लोभि लागे रतन जनसु खोइश्रा।
प्रव जनमि करम भूमि बीजु नाही बोइश्रा॥ १॥
बारिक ते बिरिध भइश्रा होना सो होइश्रा।
जा जसु श्राइ कोट पकरै तबिह काहे रोइश्रा॥ २॥
जीवनै की श्रास करिह जसु निहारै सासा।
बाजीगरी संसाह कबीरा चेति ढालि पासा॥ ३॥

### २४

तनु रैनी मनु पुनरिप किरिहउ पाचउ तत बराती।

राम राइ सिउ भाविर लैहउ श्रातम तिह रंग राती॥

गाउ गाउ री दुलहनी मंगल चारा।

मेरे ब्रिह श्राए राजा राम भतारा॥ १॥

नाभि कमल महि बेदी रचिले ब्रहम गिश्रान उचारा।

राम राइ सो दूलहु पाइश्रो श्रस बड भाग हमारा॥ २॥

सुरि नर मुनि जन कउतक श्राए कोटि तेतीसउ जानां।

कहि कबीर मोहि बिश्राहि चले है पुरख एक भगवाना॥ ३॥

#### २५

सासु की दुखी ससुर की पिश्रारी जेठ के नामि दरउ रे।
सखी सहेली ननद गहेली देवर के विरिष्ट जरउ रे॥
मेरी मित बउरी में रामु विसारिश्रो।
किन विधि रहनि रहउ रे॥
सेजै रमतु नैन नहीं पेखउ इहु दुखु कासउ कहउ रे॥ १॥
बापु सावका करे लराई माइश्रा सद मतवारी।
बड़े भाई के जब संगि होती तब हउ नाह पिश्रारी॥ २॥
कहत कबीर पंच को कम्परा कम्परत जनमु गवाइश्रा।
ऋठी माइश्रा समु जगु बाधिश्रा में राम रमत सुखु पाइश्रा॥ ३॥

### २६

हम घरि स्तु तनिह नित ताना कंढि जनेऊ तुमारे।

तुम्ह तउ बेद पड़हु गाइत्री गोबिंदु रिदै हमारे॥

मेरी जिहवा बिसनु नैन नाराइन हिरदै बसिह गोबिंदा।

जम दुश्रार जब प्छुसि बवरे तब किश्रा कहिस मुकंदा॥ १॥

हम गोरू तुम गुश्रार गुसाई जनम जनम रखवारे।

कबहूं न पार उतारि चराइहु कैसे खसम हमारे॥ २॥

तूं बाम्हनु मै कासी क जुलहा बूम्कहु मोर गिश्राना।

तुम्ह तउ जाचे भूपति राजे हिर सउ मोर धिश्राना॥ ३॥

### २७

जिग जीवनु श्रैसा सुपने जैसा जीवनु सुपन समानं।
साचु किर हम गाठि दीन्ही छोडि परम निधानं॥
बाबा माइश्रा मोह हितु कीन्ह।
जिनि गिश्रानु रतनु हिरि लीन्ह॥१॥
नैनि देखि पतंगु उरफै पसुन देखे श्रागि।
काल फास न मुगधु चेतै किनक कामिनि लागि॥२॥
किरि बिचारु बिकार परहिर तरन तारन सोइ।
किरि कबीर जगु जीवनु श्रैसा दुतीश्र नाही कोइ॥३॥

### २८

जउ में रूप कीए बहुतेरे श्रव फुनि रूपु न होई।
तागा तंतु साजु सभु थाका राम नाम बिस होई॥
श्रव मोहि नाचनो न श्रावै।
मेरा मनु मंदरीश्रा न बजावै॥ १॥
कामु क्रोधु माइश्रा है जारी त्रिसना गागरि फूटी।
काम चोलना भइश्रा है पुराना गइश्रा भरमु सभु छूटी॥ २॥
सरव भूत एकै किर जानिश्रा चूके बाद बिबादा।
कहि कबीर में पूरा पाइश्रा भए राम परसादा॥ ३॥

### 35

रोजा धरै मनावै श्रवहु सुश्रादित जीश्र संघारै।
श्रापा देखि श्रवर नहीं देखे काहे कउ सख मारै॥
काजी साहितु एक तोही महि तेरा सोचि विचारि न देखे।
खबरि न करिह दीन के बउरे ताते जनमु श्रवेखे॥१॥
साचु कतेब बखाने श्रवहु नारि पुरखु नहीं कोई।
पढे गुने नाई कछु बउरे जउ दिल महि खबरि न होई॥२॥
श्रवहु गेतु सगल घट भीतिरि हिरदे लेहु बिचारी।
हिंदू तुरक दुहूं महि एकै कहै कबीर पुकारी॥३॥

कोउ सिंगारु मिलन के ताई।

हिर न मिले जग जीवन गुसाई॥

हिर मेरो पिरु हउ हिर की बहुरीश्रा।

राम बडे मै तनक लहुरीश्रा॥ १॥

धन पिर एके संगि बसेरा।

सेज एक पै मिलनु दुहेरा॥ २॥

धनि सुद्दागनि जो पीश्र भावै।

किह कबीर फिरि जनमि न श्रावै॥ ३॥

# 3 ?

हीरै हीरा बेधि पवन मनु सहजे रहिश्रा समाई।
सगल जोति इनि हीरै बेधी सितगुर बचनी में पाई॥
हिर की कथा श्रनाहद बानी।
हंसु हुइ हीरा लेइ पछानी॥१॥
किह कबीर हीरा श्रस देखिश्रां जग मह रहा समाई।
गुपता हीरा प्रगट भइश्रों जब गुर गम दीश्रा दिखाई॥ २॥

# ३२

पहिली करूपि कुजाति कुलखनी साहुरै पेई श्रे बुरी।
श्रव की सरूपि सुजानि सुलखनी सहजे उद्दिधरी॥
भली सरी मुई मेरी पहिली बरी।
जुगु जुगु जीवउ मेरी श्रव की धरी॥ १॥
कहु कबीर जब लहुरी श्राई, बडी का सुहाग टरिश्रो।
लहुरी संगि भई श्रव मेरे जंठी श्रउह धरिश्रो॥ १॥

मेरी बहुरीस्रा को धनीस्रा नाउ । ले राखिस्रो राम जनीस्रा नाउ ॥ इन्ह मुंडीस्रन मेरा घरु धुंधरावा । बिटवहि राम रमऊस्रा लावा ॥ १ ॥ कहतु कबीर सुनहु मेरी माई । इन मुंडीस्रन मेरी जाति गवाई ॥ २ ॥

# मंत कबीर

### 38

रहु रहु री बहुरीश्रा घूंघटु जिनि काहै।
श्रंन की बार जहेंगी न श्राहै॥
घूंघटु काहि गई तेरी श्रागै।
उनकी गैलि तोहि जिनि लागै॥ १॥
घूंघट काहे की इहै बडाई।
दिन दस पांच बहु भले श्राई॥ २॥
घूंघटु तेरो तउ परि साचै।
हरि गुन् गाइ कूदहि श्रक नाचै॥ ३॥
कहत कबीर बहु तथ जीतै।
हरि गुन गावत जनमु बितीतै॥ ४॥

करवतु भला न करवट तेरी।
लागु गले सुनु बिनती मेरी॥
हउ वारी मुखु फेरि पिश्चारे।
करवटु दे मोकउ काहे कउ मारे॥१॥
जउ तनु चीरहि श्रंगि न मोरउ।
पिंडु परै तउ प्रीति न तोरउ॥२॥
हम तुम बीचु भइश्रो नही कोई।
तुमहि सुकंत नारि हम सोई॥३॥
कहतु कबीरु सुनहु रे लोई।
श्रव तुमरी परतीति न होई॥४॥

## ३६

कोरी को काहू मरमु न जानां।
सभु जगु श्रानि तनाइश्रो तानां॥
जब तुम सुनि ले बेद पुरानां।
तब हम इतन कु पसिरश्रो तानां॥ १ ॥
धरिन श्रकास की करगह बनाई।
चंदु सुरजु दुइ साथ चलाई॥ २ ॥
पाई जोरि बात इक कीनी तह तांती मनु मानां।
जोलाहे घरु श्रपना चीन्हा घट ही रामु पछानां॥ ३ ॥
कहतु कबीर कारगह तोरी।
स्तै स्त मिलाए कोरी॥ ४ ॥

### 30

श्चंतिर मेलु जे तीरथ नावे तिसु बैकुंठ न जानां। लोक पतीयों कछू न होवे नाही रामु श्रयाना॥ पूजहुरामु एकु ही देवा। साचा नावसु गुरकी सेवा॥ १॥

जल के मजिन जंगित होवे नित नित मेडुक नावि । जैसे मेडुक तैसे श्रोइ नर फिरि फिरि जोनी श्रावि ॥ २ ॥ मनहु कठारु मरे बानारिस नरकु न बांचित्रा जाई । हरि का संतु मरे हाइंबे त सगि सेन तराई ॥ ३ ॥ दिनसु न रैनि बेटु नहीं सासन्न तहा बसे निरंकारा। कहि कबीर नर तिसहि धिश्रावहु बाविरश्रा संसारा॥ ४ ॥

# रागु गूजरी

8

चारि पाव दुइ सिंग गुंग मुख तब कैसे गुन गई है।

ऊठत बैठत ठंगा पिर है तब कत मृड लुकई है॥

हिर बिनु बैल बिराने हुई है।

फाटे नाकन टूटे काधन कोदउ को भुसु खई है॥ १॥

सारो दिनु डोलत बन महीश्रा श्रजहु न पेट श्रधई है।

जन भगतन को कहो न मानो कीश्रो श्रपनो पई है॥ २॥

दुख सुख करत महा अमि बृडो श्रनिक जोनि भरमई है।

रतन जनमु खोइश्रो प्रभु बिसरिश्रो इहु श्रउसरु कत पई है॥ ३॥

श्रमत फिरत तेलक के किप जिउ गित बिनु रैन बिहुई है।

कहत कबीर राम नाम बिनु मूंड धुने पहुतई है॥ ४॥

### संत कबोर

### २

मुसि मुसि रोवें कबीर की माई।
ए बारिक कैसे जीवहि रघुराई॥
तनना बुनना समुतिजिश्रो है कबीर।
हिर का नामु लिखि लीश्रो सरीर॥१॥
जब लगु तागा बाहउ बेही।
तब लगु विसरें रामु सनेही॥२॥
श्रोछी मित मेरी जाति जुलाहा।
हिर का नामु लिहिश्रो में लाहा॥३॥
कहत कबीर सुनहु मेरी माई।
हमरा इनका दाना एकु रघुराई॥४॥

# रागु सोरिंड

9

बुत पूजि पूजि हिंदू मूए तुरक मूए सिरु नाई। श्रोइ ले जारे श्रोइ ले गाडे तेरी गति दूहू न पाई॥ मन रे संसारु श्रंघ गहेरा। चहु दिस पसरिश्रो है जम जेवरा।। १॥

किबत पड़े पिंड किबता मूए कपड़ केदारै जाई।
जटा धारि धारि जोगी मूए तेरी गित इनिह न पाई॥ २॥
दरें संचि संचि राजे मूए गिंड ले कंचन भारी।
बेद पड़े पिंड पंडित मूए रूप देखि देखि नारी॥ ३॥
राम नाम बिनु सभै बिगूते देखहु निरिख सरीरा।
हिर के नाम बिनु किनि गित पाई किह उपदेसु कबीरा॥ ४॥

२

जब जरीश्रें तब होइ भसम तनु रहे किरम दल खाई।
काची गागिर नीरु परतु है इश्रा तन की इहे बडाई॥
काहे भईश्रा फिरतौ फूलिश्रा फूलिश्रा।
जब दस मास उरध मुख रहता सो दिनु कैसे भूलिश्रा॥ १॥
जिउ मधु माखी तिउ सठोरि रसु जोरि जोरि धनु कीश्रा।
मरती बार लेहु लेहु करीश्रे भूतु रहन किउ दीश्रा॥ २॥
देहुरी लउ बरी नारि संग भई श्रागे सजन सुहेला।
मरघट लउ सभु लोगु कुटंबु भइश्रो श्रागे हंसु श्रकेला॥ ३॥
कहतु कबीर सुनहु रे प्रानी परे काल ग्रस कृश्रा।
फूठी माइश्रा श्रापु बंधाइश्रा जिउ नलनी भ्रमि सूश्रा॥ ४॥

बेद पुरान सभै मत सुनि कै करी करम की श्रासा।
काल प्रसत सभ लोग सिश्राने उठि पंडत पै चले निरासा॥
मन रे सिरिश्रो न एके काजा।
भजिश्रो न रष्ट्रपति राजा॥ १॥
बनखंड जाइ जोगु तपु कीनो कंद मृलु चुनि खाइश्रा।
नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटे लिखाइश्रा॥ २॥
भगति नारदी रिदै न श्राई काछि कृछि तनु दीना।
राग रागनी डिंभ होइ बैठा उनि हिर पिह किश्रा लीना॥ ३॥
पिरिश्रो कालु सभै जग उपर माहि लिखे श्रम गिश्रानी।
कछु कबीर जन भए खालासे प्रेम भगति जिह जानी॥ ४॥

दुइ दुइ लोचन पेखा। हउ हरि बिनु ग्रउरु न देखा॥ नैन रहे रंगु लाई। श्रव बेगल कहनु न जाई॥ हमरा भरम गङ्ग्रा भउ भागा। जब राम नाम चितु लागा॥ १॥ बाजीगर डंक बजाई। सभ खलक तमासे श्राई॥ बाजीगर स्वांगु सकेला । श्रपने रंग रवे श्रकेला॥२॥ कथनी कहि भरम न जाई। सभ कथि कथि रही लुकाई ॥ जाकउ गुरमुखि श्रापि बुकाई। ताके हिरदे रहिश्रा समाई॥३॥ गुर किंचत किरपा कीनी। सभ तन मन देह हरि लीनी ॥ कहि कबीर रंगि राता। मिलिस्रो जगजीवन दाता॥ ४॥

¥

जाके निगम दुध के ठाटा। समंदु बिलांवन कउ माटा ॥ ताकी होहु बिलोवन हारी। किउ मेटैगो छाछि तुहारी॥ चेरी तूरामुन करसि भतारा। जगजीवन प्रान श्रधारा ॥ १ ॥ तेरे गलहि तडकु पग बेरी। तृ घर घर रमईश्रे फेरी॥ तू अजह न चेतसि चेरी। तू जिम बपुरी है हेरी॥ २॥ प्रभ करन करावन हारी। किन्ना चेरी हाथ बिचारी॥ सोई सोई जागी। जितु लाई तितु लागी॥३॥ चेरी तै सुमति कहां ते पाई। जाते भ्रम की लीक मिटाई॥ स रस कबीरै जानिश्रा। मेरो गुर प्रसादि मनु मानिश्रा ॥ ४ ॥

### Ę

जिह बाक्क न जीश्रा जाई। जउ मिलत घाल श्रघाई॥ सद जीवनु भलो कहांही । मूए बिनु जीवनु नाही ॥ श्रब किश्रा कथीश्रे गिश्रानु बीचारा। निज निरखत गत बिउहारा॥ १॥ घसि कुंकम चंदन गारिश्रा। बिनु नैनहु जगतु निहारिश्रा॥ पृति पिता इकु जाइस्रा। बिनु टाहर नगरु बसाइश्रा॥२॥ जाचक जन दाता पाइग्रा। सो दीत्रा न जाई खाइत्रा॥ छोडिश्रा जाइ न मूका। श्रदरन पहि जाना चूका॥३॥ जो जीवन मरना जानै। से पंच सैल सख मानै॥ कबीरै सो धनु पाइस्रा। हरि भेटत श्रापु मिटाइश्रा॥ ४॥

किया पड़ी से किया गुनी से ।

किया बेद पुराना सुनी से ॥

पड़े सुने किया होई ।

जउ सहज न मिलिस्रो सोई ॥

हिर का नामु न जपिस गवारा ।

किया सोचिह बारंबारा ॥ १ ॥

ग्रंधियारे दीपकु चही से ॥

इक बसतु स्रगोचर लही से ॥

बसतु श्रगोचर पाई ।

घटि दीपकु रिहस्रा समाई ॥ २ ॥

किह कबीर श्रब जानिश्रा ।

जब जानिश्रा तउ मनु मानिश्रा ॥

मन माने लोगु न पती जै ।

न पती जै तउ किश्रा की जै ॥ ३ ॥

こ

हदे कपटु मुख गिम्रानी।

मूठे कहा विजोवसि पानी॥

कांइम्रा मांजसि कउन गुनां।

जउ घट भीतिर है मलनां॥ १॥

लउकी श्रठसिंठ तीरथ न्हाई।

कउरापनु तऊ न जाई॥ २॥

किह कबीर बीचारी।

भव सागरु तारि मुरारी॥ ३॥

3

बहु परपंच किर परधनु बिद्यावै।
सुत दारा पिंह श्रानि खुटावै॥
मन मेरे भूखे कपटु न कीजै।
श्रांति निवेरा तेरे जीश्र पिंह बीजै॥ १॥
छिनु छिनु तनु छीजै जरा जनावै।
तब तेरी श्रोक कोई पानीश्रो न पावै॥ २॥
कहतु कबीरु कोई नहीं तेरा।
हिरदै रामु की न जपिंह सवेरा॥ ३॥

१०

संतहु मन पवनै सुखु बनिश्रा।

किछु जोगु परापित गिनिश्रा॥

गुरि दिखलाई मोरी।

जितु मिरग पड़त है चोरी॥

मूंदि लीए दरवाजं।

बाजीश्रले श्रनहद बाजं॥ १॥

कुँभ कमलु जिल भरिश्रा।

जिलु मेटिश्रा जभा करिश्रा॥

कहु कबीर जन जानिश्रा।

जड जानिश्रा तउ मनु मानिश्रा॥ २॥

## 88

भूखे भगति न कीजै। यह माला श्रपनी लीजै॥ इड मांगड संतन रेना। मै नाही किसी का देना॥ १॥

माधो कैसी बनै तुम संगे।

श्रापि न देहु त लेवड मंगे॥

दुइ सेर मांगड चूना।

पाउ घीउ संगि लूना॥

श्रध सेरु मांगउ दाले।

मोकउ दोनउ वखत जिवाले॥ २॥

खाट मांगउ चउपाई।

सिरहाना श्रवर तुलाई॥

ऊपर कड मांगउ खोधा।

तेरी भगति करै जनु बीधा॥ ३॥

मै नाही कीता लबो।

इकु नाउ तेरा मै फबो॥

कहि कबीर मनु मानिश्रा।

मनु मानिश्रा तउहरि जानिश्रा॥ ४॥

# रागु धनासरी

8

सनक सनंद महेस समानां।
सेख नागि तेरो मरमु न जानां॥
संत संगति रामु रिदे बसाई॥१॥
हनुमान सरि गरुड़ समानां।
सुरपित नरपित नही गुन जानां॥२॥
चारि बेद श्ररु सिंग्निति पुरानां।
कमलापित कवला नही जानां॥३॥
किह कबीर सो भरमै नाही।
पग लगि राम रहे सरनांही॥४॥

२

दिन ते पहर पहर ते घरीत्रां श्राव घटै तनु छीजे।
कालु श्रहेरी फिरै बधिक जिउ कहहु कवन बिधि कीजे॥
सो दिनु श्रावन लागा।
मात पिता भाई सुत बनिता कहहु कोऊ है काका॥ १॥
जब लगु जोति काइश्रा महि बरते श्रापा पस् न ब्रूके।
लालच करे जीवन पद कारन लोचन कछू न स्रूके॥ २॥
कहत कबीर सुनहु रे प्रानी छोडहु मन के भरमा।
केवल नासु जपहु रे प्रानी परहु एक की सरनां॥ ३॥

3

जो जनु भाउ भगति कछु जानै ताकउ श्रचरजु काहो।
जिउ जलु जल मिह पैसि न निकसै तिउ हुरि मिलिश्रो जुलाहो॥
हिर के लोगा मै तउ मित का भोरा।
जउ तनु कासी तजिह कबीरा रमईश्रै कहा निहोरा॥ १॥
कहत कबीर सुनहु रे लोई भरिम न भूलहु कोई।
किश्रा कामी किश्रा उ.खरु मगहरु रामु रिदै जउ होई॥ २॥

8

इंद्र लोक सिव लोकिह जैबो।
श्रोछे तप किर बाहुरि श्रेबो॥
किश्रा मांगउ किछु थिरु नाही।
राम नाम रखु मन माही॥१॥
सोभा राज बिभै विडिश्राई।
श्रंति न काहू संग सहाई॥२॥
पुत्र कलत्र लछुमी माह्या।
इन ते कहु कवनै सुखु पाइश्रा॥३॥
कहत कबीर श्रवर नही कामा।
हमरै मन धन राम को नामा॥४॥

#### y

राम सिमिर राम सिमिर राम सिमिर भाई।

राम नाम सिमरन बिनु बूडते श्रिधकाई॥

बनिता सुत देह ग्रेह संपति सुखदाई।

इन्ह मैं कळु नाहि तेरो काल श्रवध श्राई॥ १॥

श्रजामल गज गनिका पतित करम कीने।

तेऊ उतिर पारि परे राम नाम लीने॥ २॥

स्क्र कूकर जोनि अमे तऊ लाज न श्राई।

राम नाम छाडि श्रंकित काहे बिखु खाई॥ ३॥

तिज भरम करम विधि निखेध राम नामु लेही।

गुर प्रसादि जन कचीर रामु करि सनेही॥ ४॥

## संस कबीर

## रागु तिलंग

8

बेद कतेव इफतरा भाई दिल का फिकर न जाइ।

इकु दमु करारी जउ करहु हाजिर हजूर खुदाइ॥
बंदे खोजु दिल हर रोज, ना फिरु परेसानी माहि।

इह जु दुनीया सिहरु मेला दस्तगीरी नाहि॥१॥

दरोगु पृद्धि पृद्धि खुसी होइ बेखबर बादु बकाहि।

हकु सचु खालकु खलक मियाने, सियाम म्रति नाहि॥१॥

श्रसमान स्थिने लहुंग दरीया गुसल करदन बूद।
करि फकर दाइम लाइ, चसुमें जहा तहा मउजूद॥३॥

श्रलाह पार्क पाक है सक करउ जे दूसर होइ।

कबीर करमु करीम का, उहु करे जाने सोइ॥४॥

# रागु सही

۶.

श्रवतिरि श्राइ कहा तुम कीना।
राम को नामुन कबहू लीना॥
राम न जपहु कवन मित लागे।
मिरिजइबे कउ किश्रा करहु श्रभागे॥ १॥
दुख सुख किर कै कुटंबु जीवाइश्रा।
मरती बार इकसर दुखु पाइश्रा॥ २॥
कंठ गहन तब करन पुकारा।
किह कबीर श्रागे ते न संम्हारा॥ ३॥

२

थरहर कंपे बाला जीउ।
ना जानउ किया करसी पीउ॥
रैनि गई मत दिनु भी जाइ।
भवर गए दग बेंठे ब्राइ॥१॥
काचै करवे रहे न पानी।
हंसु चिलिश्रा काह्या कुमलानी॥२॥
कुत्रार कंनिश्रा जैसे करत सीगारा।
किउ रलीश्रा मानै बाकु भतारा॥३॥
काग उडावत भुजा पिरानी।
कहि कबीर इह कथा सिरानी॥४॥

3

श्रमलु सिरानो लेखा देना। श्राए कठिन दूत जम लेना॥ किन्नाते खटिन्ना,कहा गवाइन्ना। चलहु सिताब दीबानि बुलाइग्रा॥ चलु द्रहालु दीवानि बुलाइग्रा। हरि फ़ुरमानु दरगह का श्राइश्रा ॥ १ ॥ करउ प्ररदासि गाव किछ बाकी। लेड निबेरि श्राज़ की राती॥ किञ्जु भी खरच तुम्हारा सारउ। सुबह निवाज सराइ गुजारहु॥२॥ साध संगि जाकड, हरि रंगु लागा। धनु धनु सो जनु पुरखु सभागा॥ ईत कत जन सदा सुहेले। जनम् पदारथ जीति श्रमोले॥३॥ जागतु सोइ्या जनमु गवाइ्या। मालु धनु जोरिश्रा भइश्रा पराइश्रा॥ कहु कबीर तेई नर भूले। खसमु बिसारि माटी संगि रूले॥ ४॥

8

थाके नैन स्त्रवन सुनि थाके थाकी सुंदिर काइग्रा।
जरा हाक दी सभ मित थाकी एक न थाकिस माइग्रा॥
बावरे ते गित्रान बीचार न पाइग्रा।
बिरथा जनसु गवाइग्रा॥ १॥
तब लगु प्रानी तिसे सरेवहु जब लगु घट मिह सासा।
लो घटु जाइ.त भाउ न जासी,हिर के चरन निवासा॥ २॥
जिस कउ सबदु बसावे ,श्रंतिर चूके तिसिह पिश्रासा।
हुकमे बूम्हे चउपिं खेले मनु जििए ढाले पासा॥ ३॥
जो जन जानि भजिह श्रविगत कउ तिन का कछू न नासा।
कहु कबीर ते जन कबहु न हारहि ढालि जु जानिह पासा॥ ४॥

¥

प्कु कोटु पंच सिकदारा पंचे मागिह हाला।
जिमी नाही मैं किसी को बोई श्रेसा देनु दुखाला॥
हिर के लोगा मो कउ नीति इसे पटवारी।
ऊपिर भुजा किर मैं गुर पिह पुकारिश्रा तिनि हउ लीश्रा उबारी॥॥॥
नउ डाडी दस मुंसफ धाविह रईश्रित बसन न देही।
डोरी पूरी मापिह नाही बहु बिसटाला लेही॥२॥
बहतिर बिर इकु पुरखुसमाइश्रा उनि दोश्रा नामु लिखाई।
धरमराइ का दफतरु सोधिश्रा बाकी रिजम न काई॥३॥
संता कउ मित कोई निंदहु संत रामु है एकुो।
कहु कबीर मैं सो गुरु पाइश्रा जा का नाउ बिबेकुो॥४॥

## रागु बिलावछ

8

श्रैसो इहु संसार पेखना रहनु न कांऊ पई है रे।
सूधे सूधे रेगि चलहु तुम नतर कुधका दिनई है रे॥
बारे बृढ़े तरुने भईश्रा समहू जमु ले जई है रे।
मानसु बपुरा मूसा कीनो मीचु बिलईश्रा खई है रे॥ १॥
धनवंता श्ररु निरधन मनई ता की कछू न कानी रे।
राजा परजा सम किर मारे श्रैसो कालु बडानी रे॥ २॥
हिर के सेवक जो हिर भाए तिन्ह की कथा निरारी रे।
श्रावहि न जाहि न कबहू मरते पारब्रहम संगारी रे॥ ३॥
पुत्र कलत्र लिख्नी माइआ इहै तजहु जीश्र जानी रे।
कहत कबीर सुनहु रे संतहु मिलि है सारगिपानी रे॥ ४॥

बिदिश्रा न परउ बादु नही जानउ। हरि गुन कथत सुनत बउरानी॥ मेरे बाबा में बउरा सभ खलक सैश्रानी में बउरा । में बिरारियों बिरारे मित युदरा ॥ १ ॥ श्रापि न बउरा राम कीश्रो बउरा। सतिगुरु जारि गइश्रो भ्रमु मोरा ॥ २ ॥ मै बिगरे श्रपनी मति खोई। मेरे भरमि भूलउ मति कोई॥३॥ सो बडरा जो श्रापु न पछान्है। श्रापु पछाने त एके जाने॥४॥ श्रबहि न माता सुकबहुन माता। कहि कबीर रामे रंगि राता॥५॥

# रागु बिलावलु

8

श्रैसो इहु संसाह पेखना रहनु न कोऊ पई है रे।
सूधे सूधे रेगि चलहु तुम नतर कुथका दिनई है रे॥
बारे वृद्धे तरुने भईश्रा समहू जमु ले जई है रे।
मानसु बपुरा मूसा कीनो मीचु बिलईश्रा खई है रे॥ १॥
धनवंता श्रह निरधन मनई ता की कछू न कानी रे।
राजा परजा सम किर मारे श्रैसो कालु बडानी रे॥ २॥
हिर के सेवक जो हिर भाए तिन्ह की कथा निरारी रे।
श्रावहि न जाहि न कबहू मरते पारब्रहम संगारी रे॥ ३॥
पुत्र कलन्न लिख्निमी माइश्रा इहै तजहु जीश्र जानी रे।
कहत कबीर सुनहु रे संतहु मिलि है सारिगिपानी रे॥ ४॥

8

नित उठि कोरी गागिर श्रानै लीपत जीउ गङ्श्रो।
ताना बाना कछू न स्फें हिर हिर रिस लपिटिश्रो॥
हमारे छुल कउने रामु कि हिश्रो।
जब की माला लई निपूते तब ते सुखु न भङ्श्रो॥१॥
सुनहु जिठानी सुनहु दिरानी श्रवरज्ञ एकु भङ्श्रो॥१॥
सात सून इनि मुडींप खोए इह मुडीश्रा किउ न मुङ्श्रो॥२॥
सरब सुला का एकु हिर सुश्रामी सो गुरि नामु दङ्श्रो॥२॥
संत प्रहलाद की पैज जिनि राखी हरनालसु नल बिद्रिश्रो॥३॥
घर के देव पितर की छोडी गुर को सबदु लङ्श्रो।
कहत कबीर सगल पाप खंडनु संतह लै उधिश्रो॥४॥

#### ¥

कोऊ हिर समानि नही राजा।
ए भूपित सभ दिवस चारि के सूठे करत दिवाजा।।
तेरो जनु होइ सोइ कत डोलै तीनि भवन पर झाजा।
हाथु पसारि सकै को जन कउ बोलि सकै न श्रंदाजा।। १।।
चेति श्रचेत मूड मन मेरे बाजे श्रनहद बाजा।
कहि कबीर संसा असु चूको श्रू महिलाद निवाजा॥ २।।

Ę

राखि लेहु हम ते बिगरी।
सीलु धरमु जपु भगति न कीनी हउ श्रभिमान टेढ पगरी॥
श्रमर जानि संची इह काइश्रा इह मिथिश्रा काची गगरी।
जिनहि निवाजि साजि हम कीए तिसहि बिसारि श्रवर लगरी॥ १॥
संधिक श्रोहि साध नही कहीश्रउ सरनि परे तुमरी पगरी।
कहि कबीर इह बिनती सुनीश्रहु मत घालहु जम की खबरी॥ २॥

9

दरमादे ठाढे दरबारि ।
तुम बिनु सुरित करें को मेरी दरसनु दीजें खोहिह किवार ॥
तुम धन धनी उदार तिश्रागी स्ववनन सुनीश्रतु सुजसु तुम्हार ।
मागउ काहि रंक सभ देखउ तुमही ते मेरो निसताह ॥ १ ॥
जैदेउ नामा बिप सुदामा तिन कउ किपा भई है श्रपार ।
कहि कबीर तुम संम्रथ दाते चारि पदारथ देत न बार ॥ २ ॥

#### ح

इंडा मुंदा खिंथा श्राधारी।
अस के भाइ भवं भेखधारी॥
श्रासनु पवनु दूरि करि बवरे।
छोडि कपटु नित हरि भजु बवरे॥१॥
जिह तू जाचहि सो त्रिभवन भोगी।
कहि कबीर केसी जिंग जोगी॥२॥

#### 3

इनि माइश्रा जगदीस गुसाई तुमरे चरन बिसारे।
किंचत प्रीत न उपजे जन कउ जन कहा करिह बेचारे॥
श्रिगु तनु श्रिगु धनु श्रिगु इह माइश्रा श्रिगु श्रिगु मित बुधि फंनी
इस माइश्रा कउ दिंडु किर राखहु बांधे श्राप बचंनी॥ १॥
किश्रा खेती किश्रा लेवा देई परपंच सूठु गुमाना।
किह कबीर ते श्रंति बिग्ते श्राइश्रा कांजु निदाना॥ २॥

१०

सरीर सरोवर भीतरे श्राक्षें कमल श्रन्ए।
परम जोति पुरखोतमो जा के रेख न रूप॥
रे मन हिर भज्ज श्रमु तजहु जगजीवन राम॥१॥
श्रावत कळू न दीसईं नह दीसै जात।
जह उपजे बिनसे तही जैसे पुरिवन पात॥२॥
मिथिश्राकरि माइश्रा तजी सुख सहज बीचारि।
किह कबीर सेवा करहु मन मंिक सुरारि॥३॥

## 88

जनम मरन का असु गह्त्रा गोबिद लिव लागी।
जीवत सुंनि समानित्रा गुर साखी जागी॥
कासी ते धुनि ऊपजै धुनि कासी जाई।
कासी फूटी पंडिता धुनि कहां समाई॥१॥
त्रिकुटी संधि मै पेखित्रा घटहू घट जागी।
श्रेसी बुधि समाचरी घट माहि तित्रागी॥२॥
आप श्राप ते जानिश्रा तेज तेज समाना।
कहु कबीर श्रव जानिश्रा गोबिद मनु माना॥३॥

## 85

चरन कमल जा कै रिदे बसिह सो जनु किउ डोले देव।
मानौ सभ सुख नउनिधि ता के सहजि सहजि जसु बोले देव॥
तब इह मित जउ सभ मिह पेखे कुटिल गांठि जब खोले देव।
बारंबार माइत्रा ते श्रटके ले नरजा मनु तोले देव॥ १॥
जह उह जाइ तही सुखु पार्व माइश्रा तासु न मोले देव।
कहि कबीर मेरा मनु मानिश्रा राम प्रीति की श्रांले देव।। २॥

# रागु गौंड

8

संतु मिलै किछु सुनीश्रे कहीश्रे।

मिले श्रसंतु मस्टि करि रहीश्रे।

बाबा बोलना किश्रा कहीश्रे।

जैसे राम नाम रिव रहीश्रे।। १॥

संतन सिउ बोले उपकारी।

मुरख सिउ बोले किश्रा कारी॥ २॥

बोलत बोलत बढिह बिकारा।

बिनु बोले किश्रा करिह बीचारा॥ ३॥

कहु कबीर छुछा घटु बोलै।

भरिश्रा होइ सु कबहु न डोलै॥ ४॥

## २

नरू मरे नरु कामि न आवे।
पस् मरे दस काज सवारे।।
अपने करम की गति मै किआ जानउ।
मै किआ जानउ बाबा रे।। १।।
हाड जले जैसे लकरी का त्ला।
केस जले जैसे घास का पूजा॥ २।।
कहु कबीर तब ही नरु जागै।
जम का डंडु मूंड महि लागै॥ ३॥

3

श्राकासि गगनु पातालि गगनु है चहु दिसि गगनु रहाइले। श्रानद मूलु सदा पुरखोतमु घटु बिनसै गगनु न जाइले॥ मोहि बैरागु भइश्रो।

इहु जीउ आह कहा गइआ ॥ १ ॥
पंच ततु मिलि काइआ कीनी ततु कहा ते कीनु रे ।
करम बध तुम जीउ कहत हौ करमिह किनि जीउ दीनु रे ॥ २ ॥
हिर मिह तनु है तन मिह हिर है सरब निरंतिर सोइ रे ।
किह कबीर राम नामु न छोडउ सहने होइ सु होइ रे ॥ ३ ॥

भुजा बांधि भिला करि डारिश्रा। हसती कोपि मुंड महि मारिश्रां॥ हसति भागि के चीसा मारै। इन्रा मुरति के हुउ बलिहारे॥ श्राहि मेरे ठाकुर तुमरा जोरु। काजी बिकबा हसती तोह॥ 1॥ रे महावत तुक्क डारउ काटि। इसहि तुरावह घालह साटि॥ हसति न तोरै धरै धिन्रान। वाकै रिदे बसे भगवान ॥ २ ॥ किन्रा त्रपराधु संत है कीन्हा। बांधि पोटि कंचर कउ दीना॥ कुंचरु पोट ले ले नमसकारे। वृक्ती नहीं काजी ग्रंधिग्रारै॥३॥ तीनि बार पतीन्त्रा भरि लीना। मन कडार अजह न पतीना॥ कहि कबीर हमरा गोबिंदु। चउथे पद्महि जन की जिंदु॥ ४॥

y

ना इह मानसु ना इह देउ। ना इहु जती कहावै सेउ॥ ना इह जोगी ना अवधूता। ना इसु माइ न काहू पूता।। इश्रा मंदर महि कौन बसाई। ताका श्रंतुन कोऊ पाई॥ ३॥ ना इह गिरही ना श्रांदासी। ना इह राज न भीख मंगासी॥ ना इसु पिंडु न रकतू राती। ना इहु ब्रहमनु ना इहु खाती॥ २॥ ना इह तपा कहावै सेखु। ना इह जीवे न मरता देखु॥ इसु मरते कउ जे कोऊ रोवै। जो रोवै सोई पति खोवै॥३॥ गुर प्रसादि में डगरो पाइन्ना। जीवन मरन दोऊ मिटवाइग्रा॥ कह कबीर इहु राम की श्रंसु। जस कागद पर मिटैन मंसु॥ ४॥

٠ ६

तूरं नागे निखुरी पानि। दुश्रार उपरि मिलकावहि कान ।। कृच बिचारे फूए फाला। इत्रा मुंडीत्रा सिर चढिबा काल।। इहु मुंडीया सगला दबु खोई। श्रावत जात नाक सर होई॥१॥ तुरी नारि की छोडी बाता। राम नाम वा का मनु राता॥ लरकी लरिकन खैबो नाहि। मुंडीच्रा ऋनदिनु धापे जाहि॥२॥ इक दुइ मंदरि इक दुइ बाट। हम कउ साथर उन्ह कउ खाट।। मुंड पलासि कमर बधि पाथी। हम कउ चाबनु उन कउ राटी ॥ ३ ॥ मुंडीया मुंडीया हुए एक। इह मुंडीम्रा बूडत की टेक।। सुनि श्रंधली लोई वे पीर। इन्हि मुंडीग्रन भजि सरनि कबीर ॥ ४ ॥ खसम् मरै तड नारि न रोवै। उसु रखवारा श्रउरो होवै॥ रखवारे का होइ विनास। श्रागे नरकु ईहा भोग बिलास ॥ एक सुहागनि जगत पित्रारी। सगले जीश्र जंत की नारी॥ १॥ सहागनि गलि सोहै हारु। संत कउ बिखु बिगसै संसाह।। करि सीगारु वहै पखिन्नारी। संत की ठिठकी फिरै बिचारी॥ २॥ संत भागि स्रोह पाछै परै। गुर परसादी मारह हरै।। साकत की श्रोह पिंड पराइशि। हम कउ दिसटि परै त्रिखि डाइणि॥ ३॥ हम तिस का बहु जानिया भेउ। जब हुए क्रिपाल मिले गुरदेउ।। कह कबीर श्रव बाहरि परी। संसारे के श्रंचलि बरी॥ ४॥ **~** 

ग्रिहि सोभा जाके रे नाहि।

श्रावत पहीश्रा खुधे जाहि॥

वाके श्रंतरि नही संतोखु।

बिनु सोहागिन लागें दोखु॥

धनु सोहागिन महा पवीत।

तपे तपीसर डोलै चीत॥१॥

सोहागिन किरपन की पूती।

संवक तिज जगत सिउ सूती॥

साधू के ठाढी दरवारि।

सरिन तेरी मोकउ निसतारि॥२॥

सोहागिन है श्रित सुंदरी।

पग नेवर छनक छनहरी॥

जउ लगु प्रान तऊ लगु संगे।
नाहि त चली बेगि उठि नंगे॥ ३॥
सोहागनि भवन त्रे लीश्रा।
दसग्रठ पुराण तीरथ रस कीश्रा॥
बहमा बिसनु महेसर बेधे।
बंद भूपति राजे है छेथे॥ ४॥
सोहागनि उरवारि न पारि।
पांच नारद के संगि बिधवारि॥
पांच नारद के मिटवे फूटे।
कहु कबीर गुर किरपा छूटे॥ ४॥

3

जैसे मंदर महि बलहर ना ठाहरै। नाम बिना कैसे पारि उतरै॥ कंभ बिना जलु ना टीकावै। साधू बिनु श्रेसे श्रवगतु जावै॥ जारउ तिसै जुरामुन चेतै। तन मन रमत रहें महि खेते॥ १॥ जैसे हलहर बिना जिमी नही बोईग्रे । सृत विना कैसं मखी परोईश्रे।। घुंडी बिनु कि आ गंठि चढाई अरे। साधू बिन तैसे अबगत जाई श्रे॥ २॥ जैसं मान पिता बिनु बालु न होई। बिंब बिना कैसं कपरे धोई॥ घोर बिना कैसे ग्रसवार। साधू बिन नाही दरवार ॥ ३ ॥ जैसे बाज बिन नही लीजे फरी। खसमि दुहागनि तजि ग्रउहेरी॥ कहै कबीर एके करि करना। ग्रमुखि होइ बहुरि नही मरना ॥ ४॥

80

कृटन सोइ ज मन कउ कूटै। मन कूटै तउ जम ते छूटै॥ कुटि कुटि मन् कसवटी लावै। सो कूटन सुकति बहु पावै॥ कूटन किसे कहहु संसार। सगल बोलन के माहि बीचार ॥ १ ॥ नाचन सोइ जु मन सिउ नाचै। मूहि न पतीच्रै परचै साचै।। इस मन त्रागे पुरै ताल। इस नाचन के मन रखवाल ॥ २॥ बजारी सांजु बजारहि सोधै। पांच पत्नीतह कउ परबोधै॥ नउ नाइक की भगति पछानै। सो बाजारी हम गुर माने॥३॥ तसकर सोइ जिताति न करै। इंद्री के जतनि नामु उचरे॥ कहु कबीर हम श्रेसे लखन। धंनु गुरदेव ग्रति रूप बिचखन ॥ ४ ॥

## 88

धंन गुपाल धंनु गुरदेव। धंनु श्रनादि भूखे कवलु टहकेव॥ धनु श्रोइ संत जिन श्रेसी जानी। तिन कउ मिलिबो सारिंगपानी॥ श्रादि पुरख ते होइ श्रनादि। जपोग्रै नामु श्रंन कै सादि॥ १॥ जपीश्रे नामु जपीश्रे श्रंनु। श्रंभे के संगि नीका वंन॥ श्रंने बाहरि जो नर होवहि। तीनि भवन महि श्रपनी खोवहि॥ २॥ छोडिह अंनु करहि पाखंड। ना सोहागनि ना श्रोहि रंड॥ जग महि बकते दुधाधारी। गुपती खावहि वटि कासारी॥३॥ श्रंने बिना न होइ सुकालु। तिज्ञे श्रंनि न मिलै गुपालु॥ कह कबीर हम श्रेसे जानिश्रा। धंन अनादि ठाकुर मन मानिया॥ ४॥

## रागु रामकली

8

काइश्रा कलालिन लाहिन मेलि गुर का सबदु गुडु कीतुरे।
त्रिसना कामु क्रोधु मद मतसर काटि काटि कसु दीनुरे॥
कोई है रे संतु सहज सुख श्रंतरि जाक जणु तपु देउ दलाली रे।
एक बूंद भिर तनु मनु देव जो मदु देइ कलाली रे॥ १॥
भवन चतुरदस भाठी कीन्ही ब्रह्म अगिन तिन जारी रे।
मुद्रा मदक सहज धुनि लागी सुखमन पोचनहारी रे॥ २॥
तीरथ बरत नेम सुचि संजम रिव सिस गहनै देउ रे।
सुरित पिश्राल सुधा रसु श्रं श्रितु एहु महा रसु पेउ रे॥ ३॥
निक्तर धार चुश्रे श्रति निरमल इह रस मन्श्रा रातो रे।
कहि कबीर सगले मद छुछे इहै महा रसु साचो रे॥ ४॥

হ্

गुड़ु किर गिश्रानु घिश्रानु किर महूत्रा
भउ भाठी मन धारा ।
सुखमन नारी सहज समानी पीवै पीवनहारा ॥
श्रद्धश्व मेरा मनु मतवारा ।
उनमद चढा मदन रसु चाखिश्रा त्रिभवन भइश्रा उजिश्रारा ॥ १ ॥
तुइ पुर जोरि रसाई भाठी पीउ महा रसु भारी ।
कामु क्रांधु दुइ कीए जलेता छूटि गई संसारी ॥ २ ॥
प्रगट प्रगास गिश्रान गुर गंमित सतिगुर ते सुधि पाई ।
दासु कबीह तासु मद माता उचिक न कबहू जाई ॥ ३ ॥

तं मेरो मेरु परवतु सुश्रामी श्रोट गही मै तेरी। ना तुम डोलह ना हम गिरते रखि लीनी हरि मेरी॥ श्रव तव जब कब तुही तुही। हम तुम्र परसाद सुखी सदही ॥ १ ॥ तोरे भरोसे मगहर बसिन्नो मेरे तन की तपति बुक्ताई। पहिले दरसन् मगहर पाइश्रो फ़ुनि कासी बसे श्राई ॥ २ ॥ जैसा मगहरु तैसी कासी हम एके करि जानी। हम निरधन जिउ इहु धनु पाइश्रा मरते फूटि गुमानी ॥ ३ ॥ करै गुमान चुभहि तिस् सृला को काढन कउ नाही। श्रजै सुचोभ कउ विलल विलाते नरके घोर पचाही ॥ ४॥ कवनु नरकु किथा सुरगु बिचारा संतन दोऊ रादे। हम काहू की कािया न कढते अपने गुर परसादे॥ ४॥ श्रव तउ जाइ चढे सिंघासनि मिले है सारिंगपानी। राम कबीरा एक भए है कोइ न सकै पछानी॥६॥

संता मानउ दूता डानउ इहु कुटवारी मेरी।
दिवस रैनि तेरे पाउ पलांसउ केस चवर किर फेरी॥
हम कूकर तेरे दरबारि।
भउकिह आगे बदनु पसारि॥१॥
पूरव जनम हम तुम्हरे सेवक अब तउ मिटिआ न जाई।
तेरे दुआरे धुनि सहज की माथे मेरे दगाई॥२॥
दगो होहि सु रन महि जूकिह बिनु दागे भिग जाई।
साधू होइ सु भगति पछाने हिर लए खजाने पाई॥३॥
कोठरे मिह कोठरी परम कोठी बीचारि।
गुर दीनी बसतु कवीर कउ लेवउ बसतु समारि॥४॥
कबीर दीई संसार कउ लीनी जिसु मसतिक भागु।
अंख्रित रसु जिनि पाइआ थिरु ता का सोहागु॥४॥

¥

जिह मुख बेदु गाइन्नी निकसै सो किउ ब्रह्मनु बिसरु करें।
जा के पाइ जगतु सभु लागे सो किउ पंडितु हिर न कहै॥
काहे मेरे बाम्हन हिर न कहिहि।
रामु न बोलिह पाडे दोजकु भरिहि॥ १॥
न्त्रापन ऊच नीच घिर भोजनु हुठे करम किर उद्दूर भरिहि।
चउद्स ग्रमावस रिच रिच मांगिहि कर दोपकु लें कृप परिहि॥ २॥
तं ब्रह्मनु मैं कासीक जुलहा मुहि तोहि बराबरी कैसे के बनिह।
हमरे राम नाम किह उबरे बेदु भरोसे पांडे हुबि मरिहि॥ ३॥

Ę

तरवर एकु श्रनंत डार साखा पुद्दप पत्र रस भरीश्रा।

इह श्रंम्रित की बाड़ी है रे तिनि हिर प्रें करीश्रा॥

जानी जानी रे राजा राम की कहानी।
श्रंतरि जोति राम परगासा गुरमुखि बिरखे जानी॥ १॥

भवरु पुकु पुद्दप रस बीधा बारह ले उरधिरश्रा।

सोरह मधे पवनु भकोरिश्रा श्राकासे फरु फरिश्रा॥ २॥

सहज सुंनि इकु बिरवा उपजिश्रा धरती जलहरू सोखिश्रा।

कहि कबीर हउ ता का सेवकु जिनि इहु बिरवा देखिश्रा॥ २॥

मुंद्रा मोनि दह्म्रा किर मोली पत्र का करहु बीचार रे।
खिथा इहु तनु सीम्रड अपना नामु करउ आधार रे॥
ग्रैसा जोगु कमावहु जोगी।
जप जप संजमु गुरमुखि मोगी॥१॥
बुधि बिभूति चढावउ अपुनी सिंगी सुरति मिलाई।
किर वैरागु फिरउ तिन नगरी मन की किंगुरी बजाई॥२॥
पंच ततु ले हिरदे राखहु रहै निरालम ताड़ी।
कहतु कबीरु सुनहु रे संतहु धरमु दह्म्या किर बाड़ी॥३॥

こ

कवन काज सिरजं जग भीतिर जनिम कवन फलु पाइश्रा।
भव निधि तरन तारन चिंतामिन इक निमख न इहु मनु लाइश्रा॥
गोबिंद हम श्रेसं श्रपराधी।
जिनि प्रभि जीउ पिंडु था दीश्रा तिस की भाउ भगित नहीं साधी॥ १॥
परधन परतन परती निंदा पर श्रपबादु न छूटै।
श्रावा गवनु होत है फुनि फुनि इहु परसंगु न त्टे॥ २॥
जिह घर कथा होत हिर संतन इक निमख न कीनो मैं फेरा।
लंपट चोर दूत मतवारे तिन संगि सदा बसेरा॥ ३॥
काम क्रोध माइश्रा मद मतसर ए संपै मो माही।
दइश्रा धरसु श्रक गुर की सेवा ए सुपनंतिर नाही॥ ४॥
दीन दइश्राल किपाल दमोदर भगित बद्धल भै हारी।
कहत कबीर भीर जन राखदु हिर सेवा करउ तुम्हारी॥ ४॥

3

जिह सिमरनि होइ मुकति दुश्रारु। जाहि बैकंठि नहीं संसारि॥ निरभउ के घरि बजावहि तूर। श्रनहद बजहि सदा भरपूर॥ श्रैसा सिमरनु करि मन माहि। बिन सिमरन मुकति कत नाहि॥ १॥ जिह सिमरन नाही ननकार। मुकति करै उतरै बहु भारु।। नमसकार करि हिरदे माहि। फिरि फिरि तेरा श्रावन नाहि॥ २॥ जिह सिमरिन करिह त केल। दीपकु बांधि धरिश्रो बिनु तेल ।। सो दीपक अमरक संसारि। काम क्रोध बिखु काढीले मारि ॥ ३॥ जिह सिमरनि तेरी गति होइ। सां सिमरनु रख्नु कंठि परोइ॥ सो सिमरन् करि नहीं राखु उतारि। गुर परसादी उत्तरहि पारि।। ४॥

जिह सिमरनि नाही तहि कानि। मंदरि सावहि पटंबर तानि।। संज सुखाली बिगसे जीउ। सा सिमरनु तू अनदिन पीउ ॥ ४ ॥ जिह सिमरन तेरी जाइ बलाइ। जिह सिमरन तुकु पंहि न माइ॥ सिमरि सिमरि हरि हरि मनि गाईश्रें। इह सिमरन सतिगुर ने पाई थे।। ६॥ सदा सदा सिमरि दिन राति। ऊठत बैठत सासि गिरासि॥ जागु सोइ सिमरन रस भोग। हरि सिमरन पाईग्रे संजोग॥७॥ जिह सिमरन नाही तुकु भार। सो सिमरनु राम नाम श्रधार ॥ कहि कबीर जाका नही श्रंतु। तिस के श्रागे तंतु न मंतु॥ = ॥

### 80

बंधि वंधितु पाइश्चा। सुकते गुरि श्रमत्तु बुक्ताइश्चा॥
जब नख सिख इहु मन चीन्हा। तब श्रंतिर मजनु कीन्हा॥
पवन पति उन्मिन रहनु खरा। नहीं मिरतु न जनसु जरा॥ १॥
उत्तरीले सकित सहारं। पैसीले गगन मक्तारं॥
बेधीश्रले चक्र भुश्रंगा। भेटीश्रले राइ निसंगा॥ २॥
च्किश्रले मोह मइश्रासा। सिस कीनो सूर गिरासा॥
जब कुंभकु भिरपुरि लीगा। तह बाजे श्रमहद बीगा॥ ३॥
बकते बिक सबदु सुनाइश्चा। सुनते सुनि मंनि बसाइश्चा॥
करि करता उत्तरिस पारं। कहै कबीरा सारं॥ ४॥

चंदु स्रज दुइ जोति सरूपु।
जोती श्रंतरि बहमु श्रन्पु॥
करु रे गिश्रानी ब्रहम बीचारः।
जोती श्रंतरि धरिश्रा पसारः॥१॥
हीरा देखि हीरे करउ श्रादेसु।
करें कबीर निरंजन श्रलेखु॥२॥

दुनीश्रा हुसीश्रार बेदार जागत मुसीश्रत हउ रे भाई ।

निगम हुसीश्रार पहरूश्रा देखत जमु ले जाई ॥

नींबु भइत्रा श्रांबु श्रांबु भइत्रो नींबा केला पाका कारि ।

नालीएर फल्लु संबिर पाका मूरख मुगध गवार ॥ १ ॥

हिर भइश्रो खांदु रेतु मिह बिखरिश्रो हसतीं चुनिश्रो न जाई ।

कहि कमीर कुल जाति पांति तिज चीटी होइ चुनि खाई ॥ २ ॥

## गगु मारू

9

पडीन्ना कवन कुमित तुम लागे।

ब्रह्हुगे परवार संकल सिउ राम न जपहु श्रभागे॥
बेद पुरान पढे का किश्रा गुनु खर चंदन जस मारा।
राम नाम की गित नही जानी केमे उत्तरिस पारा॥ १॥
जीश्र बधहु सुधरमु किर थापहु श्रधरमु कहहु कत भाई।
श्रापस कउ मुनिवर किर थापहु का कउ कहहु कसाई॥ २॥
मन के श्रंधे श्रापि न वृमहु काहि बुमावहु भाई।
माइश्रा कारन दिदिश्रा बेचहु जनमु श्रविरथा जाई॥ २॥
नारद बचन विश्रासु कहत है सुक कउ प्छुहु जाई।
कहि कबीर रामें रिम स्ट्राहु नाहि त वृहे भाई॥ ४॥

२

वनहि वैसं किउ पाईश्रें जउ लउ मनहु न तजिह विकार।
जिह घरु बनु समसिर कीश्रा ते पूरे संसार॥
सार सुखु पाईश्रें रामा।
रंगि रवहु श्रातमें राम॥१॥
जटा भसम लंपन कीश्रा कहा गुफा मिह बासु।
मनु जीते जगु जीतिश्रा जाते बिखिश्रा ते होइ उदासु॥२॥
श्रंजनु देह सभै कोई दुकु चाहन माहि बिडानु।
गिश्रान श्रंजनु जिह पाइश्रा ते लोइन परवानु॥३॥
किह कबीर श्रव जानिश्रा गुरि गिश्रानु दोश्रा समस्नाइ।
श्रंतरगित हिर भेटिश्रा श्रव मेरा मनु कतहू न जाइ॥४॥

3

रिधि सिधि जा कउ फुरी तब काहू सिउ किश्रा काँज।
तेरे कहने की गति किश्रा कहउ में बोलत ही बड लाज॥
रामु जिह पाइश्रा राम।
ते भवहि न बारै बार॥ १॥

भूठा जगु डहके घना दिन दुइ बरतन की श्रास ।
राम उदकु जिह जन पीश्रा तिहि बहुरि न भई पिश्रास ॥ २ ॥
गुर प्रसादि जिह वृक्षिश्रा श्रासा ते भइश्रा निरासु ।
सभु सचु नदरी श्राइश्रा जउ श्रातम भइश्रा उदासु ॥ ३ ॥
राम नाम रसु चाखिश्रा हिर नामा हर तारि ।
कहु कबीर कंचनु भइश्रा श्रसु गइश्रा समुद्रै पारि ॥ ४ ॥

S

उदक समुँद सलल की साखिद्या नदी तरंग समावहिगे। सुंनहि सुंनु मिलिन्ना समदरसी पवन रूप होइ जावहिगे॥

बहुरि हम काहे श्राविह गे।
श्रावन जाना हुकमु तिसे का हुकमे बूक्ति समाविह गे॥ १॥
जब चूके पंच धातु की रचना श्रेसे भरमु चुकाविह गे।
दरसतु छोडि भए समदरसी एको नामु धिश्राविह गे॥ २॥
जित हम बाए तित ही बागे तैसे करम कमाविह गे।
हरि जी किया करे जड श्रपनी तो गुर के सबिह समाविह गे॥ ३॥
जीवत मरहु मरहु फुनि जीवहु पुनरिष जनमु न होई।
कहु कबीर जो नामि समाने सुन रहिश्रा बिव सोई॥ ४॥

#### ų

जड तुम्ह मोकड दूरि करत हउ तउ तुम मुकित बतावहु।
एक अनेक होइ रहित्रों सगल मिह अब कैसे भरमावहु॥
राम मोकड तारि कहां ले जई है।
सोधड मुकित कहा देउ कैसी किर प्रसादु मोहि पाई है॥ १॥
तारन तरनु तबे लगु कही श्रेज ब लगु ततु न जानिश्रा।
अब तड बिमल भए घट ही महकहि कबीर मनु मानिश्रा॥ २॥

Ę

जिनि गड़ कोट कीए कंचन के छोडि गइग्रा सो रावनु ।

काहे कीजतु है मिन भावनु ।

जब जम्र श्राह केस ते पकरै तह हिर को नामु छड़ावन ॥ १ ॥

कालु श्रकालु खसम का कीन्हा इहु परपंचु बधावनु ।

कहि कबीर ते श्रंते मुकते जिन्ह हिरदै राम रसाइनु ॥ २ ॥

છ

देही गावा जीउ घर महतउ बसिह पंच किरसाना।

नैन् नकटू स्वन् रसपिति इंद्री किहिश्रा न माना॥

बाबा श्रव न बसउ इह गाउ।

घरी घरी का लेखा मागे काइथु चेतू नाउ॥१॥

घरमराइ जब लेखा मागे बाकी निकसी भारी।

पंच किसानवा भागि गए ले बाधिश्रो जीउं दरबारी॥२॥

कहे कबीर सुनहु रे संतहु खेत ही करहु निवेरा।

श्रव की बार बखिस बंदे कउ बहुरि न भउजिल फेरा॥३॥

ದ

श्वनभउ किनै न देखिश्रा बैरागीश्चड़े बिनु भे श्रनभउ होइ वर्णा हंबे ॥ १ ॥ सहु हदूरि देखे ता भउ पवे बैरागीश्चड़े, हुकमै बूफै त निरभउ होइ वर्णा हंबे ॥ २ ॥

हिर पाखंडु न कीजई बैरागीश्रहे।
पाखंडि रता समु लोकु वणा हंबे॥३॥
श्रिसना पासु न छोडई बैरागीश्रहे।
ममता जालिश्रा पिंडु वणा हंबे॥४॥
चिंता जालि तनु जालिश्रा बैरागीश्रहे।
जे मनु मिरतकु होइ वणा हंबे॥४॥
सतिगुर बिनु बैरागु न होवई बैरागीश्रहे।
जे लोचै सभु कोइ वणा हंबे॥६॥
करमु होवै सतिगुरु मिलै बैरागीश्रहे।
सहजे पावै सोइ वणा हंबे॥७॥
कहु कबीर इक बेनती बैरागीश्रहे।
मो कड भउजलु पारि उतारि वणा हंबे॥ ८॥

राजन कउनु तुमारे श्रावे।
श्रेसो भाउ बिदर को देखिश्रो श्रोहु गरीबु मोहि भावे॥
हसती देखि भरम ते भूला स्त्री भगवानु न जानिश्रा।
तुमरो दूधु बिदर को पान्हो श्रंश्रितु करि मै मानिश्रा॥ १॥
स्तिर समानि सागु मै पाइश्रा गुन गावत रैनि बिहानी।
कबीर को ठाकुरु श्रनद बिनोदी जाति न काहू की मानी॥ २॥
सलोक कवीर।

गगन दमामा बाजियो परिय्रो नीसानै घाउ। खेतु जु माडिय्रो सूरमा श्रव जूसन को दाउ॥ १॥ सूरा सा पहिचानीय्रे जुलरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कटि मरे कबहू न छाडे खेतु॥ २॥

१०

दीनु बिसारिश्रो रे दिवाने दीनु बिसारिश्रो रे।
पेटु भरिश्रो पस्त्रा जिउ सोइश्रो मनुखु जनमु है हारिश्रो ॥
साध संगति कबहू नही कीनी रिचिश्रो धंधे मुठ ।
सुश्रान स्कर बाइस जिवे भटकतु चालिश्रो ऊठि ॥ १ ॥
श्रापस की दीरघ करि जाने श्रउरन कउ लग मात ।
मनसा बाचा करमना मै देखे दोजक जात ॥ २ ॥
कामी क्रोधी चातुरी बाजीगर बेकाम ।
निंदा करते जनमु सिरानो कबहू न सिमरिश्रो रामु ॥ ३ ॥
कहि कबीर चेते नही मूरखु मुगधु गवार ।
रामु नामु जानिश्रो नही कैसे उतरसि पारि ॥ ४ ॥

११

रामु सिमरु पछुताहिगा मन ।

पापी जीश्ररा लोभु करतु है श्राजु कालि उठि जाहिगा ॥

लालच लागे जनमु गवाइश्रा माइश्रा भरम भुलाहिगा ।

धन जोबन का गरबु न कीजै कागद जिउ गलि जाहिगा ॥ १ ॥

जउ जमु श्राइ केस गहि पटकै ता दिन किछु न बसाहिगा ।

सिमरनु भजनु दहश्रा नहीं कीनी तउ मुिल चांटा खाहिगा ॥ २ ॥

धरमराइ जब लेखा मागै किश्रा मुखु लै के जाहिगा ।

कहतु कबीरु सुनहु रे संतहु साथ संगति तरि जाहिगा ॥ ३ ॥

रागु केदारा र

उसतित निंदा दोऊ बिबरजित तजहु मानु श्रभिमाना। लोहा कंचनु सम करि जानहि ते मूरति भगवाना॥ तेरा जनु एकु श्राधु कोई। कामु कोधु लोभु मोहु विवरजित हिर पदु चीन्है सोई ॥ १॥ रज गुण तम गुण सत गुण कही श्रे एह तेरी सभ माइश्रा। चउथे पद कउ जो नरु चीन्है तिन ही परम पदु पाइचा॥ २॥ तीरथ बरत नेम सुचि संजम सदा रहे निहकामा। त्रिसना अरु माइश्रा असु चूका चितवत श्रातम रामा ॥ ३ ॥ जिह मंदरि दीपकु परगासित्रा श्रंधकार तह नासा। निरभउ पूरि रहे अमु भागा कहि कबीर जन दासा॥ ४॥

किनही बनजिया कांसी तांबा किन ही लउग सुपारी ।
संतहु बनजिया नामु गोबिद का श्रेसी खेप हमारी ॥
हिर के नाम के बिश्रापारी ।
हीरा हाथि चिड्या निरमोलकु छूटि गई संसारी ॥ १ ॥
साचे लाए तउ सच लागे साचे के बिउहारी ।
साची बसतु के भार चलाए पहुचे जाइ भंडारी ॥ २ ॥
श्रापहि रतन जवाहर मानिक श्रापे है पासारी ।
श्रापे दहदिस श्राप चलावे निहचलु है बिश्रापारी ॥ ३ ॥
मनु किर बैलु सुरिन किर पैडा गिश्रान गोनि भिर डारी ।
कहतु कबीरु सुनहु रे संतहु निवही खेप हमारी ॥ ४ ॥

री कॅलवारि गवारि मूढ मित उलटो पवनु फिरावउ। मनु मतवार मेर सर भाठी श्रंम्रित धार चुश्रावउ॥

बोलहु भई आ राम की दुहाई।
पीवहु संत सदा मित दुरलम सहजे पिश्रास बुक्ताई॥१॥
भे बिचि भाउ भाइ कोऊ बूक्तिह हिर रसु पावै भाई।
जेते घट श्रंत्रिन सभ ही मिह भावै तिसिह पीश्राई॥२॥
नगरी एकै नउ दरवां धावतु बरिज रहाई।
त्रिकुटी छूँटै दसवा दरु खूरहे ता मनु खीवा भाई॥३॥
श्रभै पद पूरि ताप तिह नासे कहि कबीर बीचारी।
उत्रट चलंते इहु महु पाइन्था जैसे खोंद खुमारी॥४॥

काम क्रांध त्रिसना के लीने गित नही एके जानी।

फूटी आखे कछू न सूम्फे बूडि मूए विनु पानी॥

चलत कत टेढे टेढे टेढे।

असित चरम बिसटा के मूंदे दुरगंध ही के बेढे॥ १॥

राम न जपहु कवन अम भूले तुम ते कालु न दूरे।

श्रिनिक जतन किर इह तनु राखहु रहे श्रवसथा प्रे ॥ २॥

आपन कीश्रा कछू न होवे किश्रा को करे परानी।

जा तिसु भावे सितगुरु भेटे एको नामु बखानी॥ ३॥

बलुशा के घरूशा महि बसते फुलवन देह श्रइश्राने।

कहु कबीर जिह रामु न चेतिश्रो बुढे बहुतु सिश्राने॥ ४॥

#### संत कथीर

¥

देही पाग देहे चले लागे बीरे
भाउ भगति सिउ काजु न कछूत्रें मेरो कामु दीवान ॥
रामु बिसारिखो है श्रिभमानि ।
किनक कामनी महा मुंद्री पेलि पेलि सचु मानि ॥ १ ॥
लालच मूठ विकार महामद इह बिधि श्रउध बिहानि ।
किह कबीर श्रंत की बेर श्राइ लागो कालु निदानि ॥ २ ॥

६

चारि दिन अपनी नउबित चले बजाइ।
इतनकु खटीश्रा गठीश्रा मटीश्रा संगि न कछु ले जाइ।।
.देहरी बैठी मिहरी रोवे दुआरे लड संग माइ।
मरहट लिग सभु लोगु कुटंबु मिलि हंसु इकेला जाइ॥ १॥
वै सुत वे बित वे पुर पाटन बहुरि न देखे आइ।
कहतु कबीह राम को न सिमरहु जनसु अकारथ जाइ॥ २॥

# रागु भैरड

9

इहु धनु मेरे हिर के नाउ ।
गांठिन बाधउ बेचि न खाउ ॥
नाउ मेरे खेती नाउ मेरे बारी।
भगति करउ जनु सरिन तुम्हारी ॥ १ ॥
नाउ मेरे माइश्चा नाउ मेरे पूंजी।
तुमहि छोडि जानउ नही दूजी ॥ २ ॥
नाउ मेरे बंधिप नाउ मेरे भाई।
नाउ मेरे संगि श्रंति होइ सखाई ॥ ३ ॥
माइश्चा महि जिसु रखै उदासु।
कहि कबीर हउ ता को दासु॥ ४ ॥

Ş

नांगे आवनु नांगे जाना।
कोइन रहि है राजा राना॥
रामु राजा नउ निधि मेरै।
संपै हेतु कलतु धनु नेरै॥१॥
आवत संग न जात संगाती।
कहा भड़ओ दरि बांधे हाथी॥२॥
लंका गढु संने का भड़्आ।
मृरखु रावनु किआ ले गड़्आ॥३॥
कहि कवीर किछु गुनु बीचारि।
चलें जुआरों दुइ हथ मारि॥४॥

मैला ब्रहमा मैला इंदु। रवि मैला मैला है चंदु॥ मैला मलता इह संसार। इकु हरि निरमलु जा का श्रंतु न पारु॥ १ ॥ मैले ब्रहमंडाइ के ईस। मैले निसिबासुर दिन तीस ॥ २ ॥ मैला मोती मैला हीर । मैला पवनु पावकु श्ररु नीरु ॥ ३ ॥ मैले सिव संकरा महेस। मैले सिध साधिक श्रर भेख॥ ४॥ मैले जोगी जंगम जटा सहेति। मैली काइन्ना हंस समेति॥ ४॥ कहि कबीर ते जन परवान। निरमल ते जो रामहि जान ॥ ६ ॥

मनु किर मका किवला किर देही।
बोलनहारु परम गुरु एही॥
कहु रे मुलां बांग निवाज।
एक मसीनि दसे दरवाज॥१॥
मिसिमिलि तामसु भरमु कदूरी।
भाखि ले पंचे होड् मवूरी॥२॥
हिंदू तुरक का साहिबु एक!
कह करे मुलां कह करे सेख॥३॥
मुसि मुसि मनुश्रा महजि ममाना॥४॥

y

गंगा के संग सिवता विगरी।
सो सिवता गंगा होइ निवरी॥
विगरिश्रो कवीरा राम दुहाई।
साचु भइश्रो श्रन कतिह न जाई॥१॥
चंदन के संगि तरवरु विगरिश्रो।
सो तरवरु चंदनु होइ निवरिश्रो॥२॥
पारस के संग तांवा विगरिश्रो।
सो तांवा कंचनु होइ निवरिश्रो॥२॥
संतन संगि कवीरा विगरिश्रो।
सो कवीरु रामे होइ निवरिश्रो॥४॥

દ્

माथे तिलकु हिथ माला बाना।
लोगन रामु खिलउना जानां॥
जउ हउ बउरा नउ गम नोरा।
लोगु मरमु कह जाने मोरा॥१॥
तोरउ न पानी पूजउ न देवा।
राम भगति बिनु निहफल सेवा॥२॥
सतिगुरु पूजउ मदा सदा मनावउ।
श्रेसी सेव दरगह सुखु पावउ॥३॥
लोगु कहै कबीरु बउराना।
कबीर का मरमु राम पहिचानां॥४॥

0

उत्ति जाति कुल दोऊ बिसारी।
सुंन सहज महि बुनत हमारी।।
हमरा मगरा रहा न कोऊ।
पंडित मुलां छाडे दोऊ।। १।।
बुनि बुनि श्राप श्रापु पहिरावउ।
जह नही श्रापु तहा होइ गावउ।। २।।
पंडित मुलां जो लिखि दीश्रा।
छाडि चले हम कछू न लीश्रा।। १।।
रिदै इखलासु निरख ले मीरा।
श्रापु खोजि खोजि मिले कबीरा।। १।।

=

निरधन श्रादर कोई न देई।
लाख जनन करें श्रांहु चिति न धरेई॥
जउ निरधनु सरधन कें जाइ।
श्रागे बैठा पीठि फिराइ॥१॥
जउ सरधनु निरधन कें जाइ।
दीश्रा श्रादर लीश्रा बुलाइ॥२॥
निरधन सरधनु दोनउ भाई।
प्रभ की कला न मेटी जाई॥३॥
कहि कबीर निरधन है सोई।
जा के हिरदं नामु न होई॥४॥

#### 3

गुर सेवा ते भगित कमाई।
तब इह मानस देही पाई।।
इस देही कउ सिमरिह देव।
सो देही भज्ज हरि की सेव।।
भजहु गोबिंद भूिल मत जाहु।
मानस जनम का एही जाहु।। १।।
जब लगु जरा रोगु नही श्राइश्रा।
जब लगु कालि प्रसी नही काइश्रा।।
जब लगु बिकल भई नहो बानी।
भजि लेहि रे मन सारिगपानी।। २॥

श्रव न भजिस भजिस कब भाई ।
श्राव श्रंतु न भिजिशा जाई ॥
जो किछु करिंह सोई श्रव सारु ।
फिरि पछुताहु न पावहु पारु ॥ ३ ॥
सो संवकु जो लाइश्रा संव ।
तिन ही पाए निरंजन देव ॥
गुर मिलि ताके खुरुहे कपाट ।
बहुरि न श्राव जोनी बाट ॥ ४ ॥
इही तेरा श्रउसरु इह नेरी बार ।
घट भीतिर नू देखु बिचारि ॥
कहन कबीरु जीति के हारि ।
वहु बिधि कहिश्रो पुकारि पुकारि ॥ ४ ॥

# १०

सिव की पुरी बसे बुधि साह। तह तुम्ह मिलि के करह बिचार ।। ईत ऊत की सोकी परै। कउन करम मेरा करि करि मरै॥ निजपद ऊपरि लागो धिश्रान्। राजा राम नामु मोरा बहम गित्रान्।। १।। मृत दुत्रारै बंधित्रा बंधु। रवि ऊपर गहि राखिश्रा चंदु ॥ पछम दुश्रारे सूरज तपै। मेर डंड सिर ऊपरि बसै।। २।। पसचम दुश्रारे की सिल श्रोड़। तिह सिल उपरि खिइकी अउर।। खिड़की ऊपरि दसवा दुश्रार । कहि कबीर ता का श्रंतु न पारु।। ३।।

88

ं सो मुलां जो मन सिउ लरे। गुर उपदेसि काल सिउ जुरै॥ काल पुरख का मरहै मानु। तिसु मुला कउ सदा सलामु॥ है हजूरि कन दृरि बतावहु। दुंदर बाधहु सुंदर पावहु ॥ १ ॥ काजी सां जुकाइम्रा बीचारे। काइश्रा की श्रगनि बहुमु परजारे ॥ सुपने बिद्ध न देई भरना। तिसु काजी कउ जरा न मरना॥ २॥ स्रो सुरतानु जु दुइ सर नानै। बाहरि जाता भीतरि श्राने॥ गगन मंडल महि लसकर करें। सो सुरतानु छुत्रु सिरि धरै॥३॥ जोगी गोरख गोरख करें। हिंदू राम नाम उचरे।। मुमलमान का एकु खुदाइ। कबीर का सुश्रामी रहिश्रा समाइ॥ ४॥

# १२

जो पाथर कउ कहते देव। ता की बिरथा होवे सेव॥ जो पाथर की पांई पाइ। तिस की घाल ग्रजांई जाड़॥ ठाकुरु हमरा सद बोलंता। सरब जीश्रा कड प्रभु दानु देता ॥ १ ॥ श्चंतरि देउ न जाने श्चंध। भ्रम का मोहिश्रा पानै फंध्र॥ न पाथरु बोली ना किछ देइ। फोकट करम निहफल है सेव॥२॥ जे मिरतक कउ चंदन चडावै। उसते कहह कवन फल पावै॥ जे मिरतक कर बिसरा माहि रुलाई। तां मिरतक का किश्रा घटि जाई ॥ ३ ॥ कहत कबीर हउ कहउ पुकारि। समिक देख साकत गावार।। दुजै भाइ बहुत घर घाले। राम भगत है सदा सुखाले।। ४।।

# १३

जल महि मीन माइश्रा के बेधे।
दीपक पतंग माइश्रा के छेदे॥
काम माइश्रा कुंचर कउ बिश्रापै।
भुइश्रंगम श्रिंग माइश्रा महि खापे॥
माइश्रा श्रेसी मोहनी भाई।
जेते जीश्र तेते उहकाई॥१॥
पंखी श्रिंग माइश्रा महि राते।
साकर माखी श्रिथिक संतापे॥
तुरे उसट माइश्रा महि भेला।
सिध चउरासोह माइश्रा महि खेला॥२॥

छित्र जती माइत्रा के बंदा।

नवे नाथ सूरज श्रह चंदा॥

तपे रखीसर माइश्रा मिह सूता।

माइश्रा मिह कालु श्रह पंच दृता॥३॥

सुश्रान सिश्राल माइश्रा मिह राता।

बंतर चीते श्रह सिंघाता॥

माजार गाडर श्रह लूबरा।

बिरख मूल माइश्रा मिह परा॥४॥

माइश्रा श्रंतरि भीने देव।

सागर इंद्रा श्रह धरतेव॥

कहि कबीर जिसु उदह तिसु माइश्रा।

तब हुटे जब साधू पाइश्रा॥४॥

जब लगु मेरी मेरी करै।
तब लगु काजु एकु नहीं सरें॥
जब मेरी मेरी मिटि जाइ।
तब प्रभ काजु स्वारिह श्राइ॥
श्रेसा गिश्रानु बिचारु मना।
हिर की न सिमरहुं दुख भंजना॥ १॥
जब लग सिंधु रहें बन माहि।
तब लगु बनु फूलं ही नाहि॥
जब ही सिश्रारु सिंध कड खाइ।
फूलि रही सगली बनराइ॥ २॥
जीतो वृहें हारो तिरें।
गुर परसादी पारि उतरे॥
दासु कबीरु कहें समसाइ।
केवल राम रहह लिव लाइ॥ ३॥

# १५

सतरि सैइ सलार है जा के। सवा लाख़ पैकाबर ता के॥ सेख जु कहीग्रहि कोटि श्रठासी । छपन कोटि जा के खेल खासी ॥ मो गरीब की को गुजरावै। मजलसि द्रि महलु को पावै॥ १॥ तेतीस करोडी है खेलखाना। चउरासी लख फिरै दिवानां॥ बाबा त्रादम कउ किछु नदिर दिखाई। उन भी भिसति घनेरी पाई ॥ २ ॥ दिल खलहल जा के जरदरू बानी। छोडि कतेब करे सैतानी॥ दुनीश्रा दोसु रोसु है लोई। श्रपना कीश्रा पावै सोई ॥ ३ ॥ तुम दाते हम सदा भिखारी। देउ जबाबु होइ बजगारी॥ दासु कबीरु तेरी पनह समानां। भिसतु नजीकि राखु रहमाना ॥ ४ ॥

# १६

सभु कोई चलन कहत है उहां।
ना जानउ बैकुंदु है कहां॥
श्राप श्राप का मरमु न जानां।
बातन ही बैकुंदु बखानां॥ १॥
जब लगु मन बैकुंठ की श्रास।
तब लगु नाही चरन निवास॥ २॥
साई कोंदु न परलपगारा।
ना जानउ बैकुंठ दुश्रारा॥ ३॥
कहि कमीर श्रव कही श्रे काहि।
साध संगति बैकुंठ श्राहि॥ ४॥

किउ लीजै गढ़ बंका भाई। दोवर कोट श्रक तेवर खाई ।। पांच पचीस मोह मद मतसर श्राडी परबल माइश्रा। जन गरीब का जोरु न पहुचै कहां करउ रघुराइम्रा॥ १॥ काम किवारी दुखु सुखु दरवानी पाषु पुंनु दरवाजा। कोधु प्रधानु महा बड दुंदर तह मनु मावासी राजा॥२॥ स्वाद सनाह टोपु ममता को कुबुधि कमान चढाई। तिसना तीर रहे घट भीतरि इउ गढु लीत्रो न जाई॥३॥ श्रेम पलीता सुरति हवाई गोला गित्रानु चलाइग्रा। ब्रहमि श्रगनि सहजं परजाली एकहि चोट सिमाइश्रा॥ ४॥ सतु संतोखु लै लरने लागा तोरे दुइ दरवाजा। साध संगति अह गुर की किया ते पकरिस्रो गढ को राजा ॥ १ ॥ भगवत भीरि सकति सिमरन की कटी काल भे फासी। दासु कमीरु चढ़ियो गढ़ ऊपरि राजु जीस्रो श्रवनासी॥६॥

गंग गुसाइनि गहिर गंभीर।
जंजीर बांधि करि खरे कबीर॥
मनु न डिगें तनु काहे कउ डराइ।
चरन कमल चिनु रहिश्रों समाइ॥ १॥
गंगा की लहिर मेरी दुटी जंजीर।
स्त्रिगञ्जाला पर बेंट कबीर॥ २॥
कहि कंबीर कोऊ संग न साथ।
जल थल राखन है रहुनाथ॥ ३॥

38

ग्रगम द्रुगम गड़ि रचित्रो बास। जा महि जोति करे परगास॥ बिजुली चमके होइ अनंदु। जिह पउदे प्रभ बाल गोबिंद॥ इह जीउ राम नाम लिव लागै। जरा मरनु छूटै असु भागे॥ १॥ श्रवरन बरन सिउ मन ही प्रीति। हउसे गावनि गावहि गीत॥ श्रनहद सबद होत सुनकार। जिह पउढ़े प्रभ स्त्री गोपाल ॥ २ ॥ खंडल मंडल मंडल मंडा। त्रित्र ग्रसथान तीनि तिग्र खंडा ॥ अगम अगोचर रहिया अभ अंत । पारु न पावै को धरनीधर मंत ॥ ३ ॥ कद्ली पुहप धूप परगास। रज पंकज महि लीश्रो निवास ॥ दुश्रादस दल अभ अंतरि मंत । जह पउड़े स्त्री कमलाकंत ॥ ४ ॥

त्ररध उरध सुखि लागो कासु। संन मंडल महि करि परगासु॥ उहां सूरज नाही चंद्र। श्रादि निरंजन करे अनंद॥४॥ सो बहमंडि पिंडि सो जान । मानसरावरि करि इसनानु॥ सोहंसी जा कउ है जाए। जा कउ लिपत न होइ पुंन श्रह पाप ॥ ६ ॥ श्रदरन बरन घाम नही छाम। श्रवर न पाईश्रे गुर की साम॥ टारी न टरे श्रावै न जाइ। सुंन सहज महि रहिस्रो समाइ॥ ७॥ मन मधे जाने जे कोइ। जो बोली सो आप होड़॥ जोति मंत्रि मनि ग्रसथिर करै। कहि कबीर सो प्रानी तरे॥ म॥

२०

कोटि सूर जा कै परगास। कोटि महादेव श्ररु कबिलास॥ दुरगा कोटि जाके मरदनु करै। ब्रहमा कोटि बेद उचरे।। जड जाचड तड केवल राम। श्रान देव सिउ नाही काम॥१॥ कोटि चंद्रमे करहि चराक। सुर तेतीसउ जेवहि पाक॥ नव ग्रह कोटि ठाढे दरबार। धरम कोटि जाके प्रतिहार॥ २॥ पवन कोटि चडबारे फिरहि। बासक कोटि सेज बिसथरहि॥ समृंद कांटि जा के पानीहार। रोमावलि कोटि श्रठारह भार॥३॥ कोटि कमेर भरहि भंडार। कोटिक खखमी करें सीगार॥ कोटिक पाप पुन बहु हिरइ। इँद्र कोटि जा के सेवा करहि॥ ४॥

छपन कोटिजा के प्रतिहार। नगरी नगरी खिद्यत द्रापार॥ लटछटी वरते विकराल। कोटि कला ग्वेली गोपाल ॥ ४ ॥ कोटि जग जाके दरबार। गंध्रब कांटि करहि जैकार॥ विदिश्रा कोटि सभै गुन कहै। तऊ पारब्रहमका अंतुन लहे॥६॥ बावन कोटि जाके रोमावली। रावन सैना जह ते छुली॥ सहस कोटि बहु कहत पुरान। दुरजोधन का मथिया मानु॥७॥ कंद्रप कांटि जाके खबै न धरहि। श्रंतर श्रंतरि मनसा हरहि॥ कहि कबीर स्नृति सारिगपान। देहि अभे पदु मांगउ दान॥ =॥

# रागु बसंतु

8

मउली धरती मउलिश्चा श्रकासु।

घटि घटि मउलिश्चा श्रातम प्रगासु॥

राजा रासु मउलिश्चा श्रनत भाइ।

जह देखउ तह रहिश्चा समाइ॥१॥

दुतीश्चा मउले चारि बेद।

सिंग्निति मउली सिउ कतेब॥२॥

संकरु मउलिश्चो जोग धिश्चान।

कबीर को सुश्चामी सभ समान॥३॥

पंडित जन माते पिंड पुरान ।
जोगी माते जोग धिश्रान ॥
संनिश्रासी माते श्रहंमेव ।
तपसी माते तप के मेव ॥
सभ मदमाते कोऊ न जाग ।
संग ही चोर घर मुसन जाग ॥ १ ॥
जागे सुकदेउ श्ररु श्रहुरु ।
हण्यवंतु जागे धिर लंक्र्रु ॥
संकर जागे चरन सेव ।
किल जागे नामा जैदेव ॥ २ ॥
जागत सोवत बहु प्रकार ।
गुरसुि जागे सोई सारु ॥
इसु देही के श्रधिक काम ।
किह कवीर भिंज राम नाम ॥ ३ ॥

जोइ खसमु है जाइश्रा।

प्ति बापु खेलाइश्रा॥

बिनु खनणा खीरु पिलाइश्रा॥

देखहु लोगा किल को भाउ।

सुति मुकलाई श्रपनी माउ॥१॥

पगा बिनु हुरीश्रा मारता।

बदनै बिनु खिर खिर हासता॥

निद्रा बिनु नरु पै सोवै।

बिनु बासन खीरु बिलोवे॥२॥

पैडे बिनु बाट घनेरी॥

बिनु सितगुर बाट न पाई।

कहु कबीर सममाई॥३॥

S

प्रहलाद पटाए पड़नसाल।
संगि सखा बहु लीए बाल॥
मोकउ कहा पटावसि श्राल जाल।
मेरी पटीश्रा लिखि देहु स्रीगुंपाल॥
नहीं छोडउ रे बाबा राम नाम।
मेरी श्रउर पटन सिउ नहीं कामु॥ १॥
संडे मरके किहश्रां जाइ।
प्रहलाद बुलाए बेगि धाइ॥
तूराम कहन की छोडु बानि।
तुसु तुरतु छुडाऊ मेरो किहश्रों मानि॥ २॥

मोकउ कहा सतावहु बार बार ।
प्रिभ जल थल गिरि कीए पहार ॥
इकु रामु न छोडउ गुरहि गारि ।
मोकउ घालि जारि भाने मारि डारि ॥ ३ ॥
काढि खड्गु कोपित्रो रिसाइ ।
तुम्म राखनहारो मोहि बताइ ॥
प्रभ थंभ ते निकसे के बिसथार ।
हरनाखमु छेदित्रो नख बिदार ॥ ४ ॥
श्रोइ परम पुरख देवाधिदेव ।
भगति हेत नरसिंघ भेव ॥
कहि कबीर को लखै न पार ।
प्रहलाद उधारै श्रनिक बार ॥ ४ ॥

y

इस तन मन मधे मदन चोर। जिनि गिश्रान रतनु हिरि जीन मोर॥ में श्रनाथु प्रभ कहउ काहि। को को न बिगूतों में को आहि॥ माधउ दारुन दुखु सहित्रो न जाइ। मेरो चपल बुधि सिउ कहा बसाइ॥ १॥ सनक सनंदन सिव सुकादि। कमल जाने अमादि॥ नाभि जन जोगी जटाधारि। कबि सभ श्रापन श्रउसर चले सारि॥२॥ तू श्रथाहु माहि थाह नाहि। प्रभ दीनानाथ दुखु कहउ काहि॥ मोरो जनम मरन दुखु श्राथि धीर। सुखसागर गुन रउ कबीर ॥ ३ ॥

દ્

नाइकु एकु बनजारे पाच।

बरध पचीसक संगु काच॥

नउ बहीश्रां दस गोनि श्राहि।

कसन बहतरि लागी ताहि॥

मोहि श्रेसे बनज सिउ नहीं न काजु।

जिह घटें मूलु नित बढें बिश्राजु॥ १॥

सात सूत मिलि बनजु कीन।

बरम भावनी संग लीन॥

तीनि जगाती करत रारि।

चलो बनजारा हाथ मारि॥ २॥

पृंजी हिरानी बनजु टूट।

दहदिस टांडो गइश्रो फूटि॥

कहि कबीर मन सरसी काज।

सहज समानों त भरम भाज। ३॥

# वसंतु (हिंडोलु)

10

माना ज्ही पिना भी जूठा जूहे ही फल लागे। श्रावहि जूहे जाहि भी जूहे जूहे मरहि अभागे॥ कहु पंडित सूचा क्वनु हाउ। जहा बैसि हउ भोजनु खाउ॥ १॥

जिहबा ज्ही बोलत ज्हा करन नेत्र सम ज्हे। इंद्रीकी ज्हि उत्तरिस नाही ब्रहम श्रगनि के लूढे॥ २॥ श्रगनि भी जूही पानी जूहा जूही बैसि पकाइश्रा। जूही करछी परोसन लागा जूहे ही बैहि खाइश्रा॥ ३॥ गोबह जूहा चडका जूहा जूही दीनी कारा। कहि कबीर तेई नर सूचे साची परी बिचारा॥ ४॥

=

सुरह की जैसी तेरी चाल।
तेरी पूंछट उपर फमक बाल॥
इस घर मह है सु तू ढूंढि खाहि।
अउर किसही के तू मित ही जाहि॥१॥
चाकी चाटहि चूलु खाहि।
चाकी का चीथरा कहां लै जाहि॥२॥
छीके पर तेरी बहुतु डीठि।
मतु लकरी सोटा तेरी परै पीठि॥३॥
कहि कबीर भोग भले कीन।
मति कोऊ मारै ईट ढेम॥४॥

# रागुं सारंग

9

कहा नर गरबसि थोरी बात ।

मन दस नाजु टका चारि गांठी श्रेंडौ टेढौ जानु॥

बहुतु प्रतापु गांउ सउ पाए दुइ लख टका बरात ।

दिवस चारि की करहु साहिबी जैसे बनहर पात ॥ १ ॥

ना कोऊ लै श्राइश्रो इहु धनु ना कोऊ ले जातु ।

रावन हूं ते श्रधिक छन्नपति खिन महि गए बिलात ॥ २ ॥

हिर के संत सदा थिरु जहुजो हिर हिर नामु जपात ।

जिन कउ किपा करत है गोबिदु ते सतसंगि मिलात ॥ ३ ॥

मात पिता बनिता सुत संपित श्रंति न चलत संगात ।

कहत कबीर राम भजु बउरे जनमु श्रकारथ जात ॥ ४ ॥

#### संत कबोर

२

राजास्त्रम मिति नहीं जानी तेरी।

तेरे संतन की हउ चेरी॥

हसतों जाइ सु रोवतु आवै रोवतु जाइ सु हसें।

बसतों होइ होइ सुो ऊजरू ऊजरू होइ सु बसें॥ १॥

जब ते थब किर थब ते कूआ कूप ते मेरू करावै।

धरती ते आकास चढावै चढे अकास गिरावै॥ २॥

मेखारी ते राजु करावै राजा ते मेखारी।

खब मूरख ते पंडितु किरबो पंडित ते सुगधारी॥ ३॥

नारी ते जो पुरखु करावै पुरखन ते जो नारी।

कहु कबीर साधू को प्रीतसु तिसु मूरति बिबहारी॥ ४॥

3

हिर बिनु कउनु सहाई मन का।

मात पिता भाई सुन बनिता हिनु लागों सभ फन का॥

ग्रागं कउ किछु तुलहा बांघहु किग्रा भरवासा धन का।

कहा बिसासा इस भांडे का इतन कु लागे ठनका॥ ६॥

सगल धरम पुंन फल पावहु धूरि बांछहु सभ जन का।

कहें कबीरु सुनहु रे संतहु इहु मनु उडन पंखेरू वन का॥ २॥

# रागु विभास प्रभाती

8

मरन जीवन की संका नासी।
श्रापन रंगि सहज परगासी॥
प्रगटी जोति मिटिश्रा श्रंधिश्रारा।
राम रतनु पाइश्रा करत बीचारा॥ १॥
जह श्रनंदु दुखु दूरि पइश्राना।
मनु मानकु खिव ततु खुकाना॥ २॥
जो किछु होश्रा सु तेरा भाणा।
जो इव बूकै सु सहजि समाणा॥ ३॥
कहतु कबीरु किखिख गए खीणा।
मनु भइश्रा जगजीवन खीणा॥ ४॥

त्रलहु एकु मसीति बसतु है अवरु मुलखु किसु केरा। हिंदू मूरित नाम निवासी दुह महि ततु न हेरा॥ श्रलह राम जीवउ तेरे नाई। तू करि मिहरामति साई॥१॥ दखन देस हरी का बासा पछिमि श्रलह मुकामा। दिल महि खोजि,दिलै दिलि खाजहु एही ठउर मुकामा॥ २॥ ब्रहमन गित्रास करिह चउबीसा काजी मह रमजाना। गिश्रारह मास पास के राखे एके माहि निधाना ॥ ३॥ कहा उड़ीसे मजनु कीश्रा किश्रा मसीति सिरु नांएं। दिल महि कपटु निवाज गुजारै किन्ना हज काबै जांएं॥ ४॥ एते त्राउरत मरदा साजे ए सभ रूप तुमारे। कबीरु पूंगरा राम ऋलह का सभ गुरु पीर हमारे ॥ ४ ॥ कहतु कबीरु सुनहु नर नरवे परहु एक की सरना। केवल नामु जपहुरे प्रानी तब ही निहुचै तरना॥६॥

श्रवित श्रवह न्र उपाइश्रा कुदरित के सम बंदे।

एक न्र ते सभु जगु उपिजिश्रा कउन भले को मंदे॥

लोगा भरिम न भूलहु भाई।
खालिकु खलक खलक महि खालकु प्रि रहिश्रो स्वव ठांई॥ १॥

माटी एक श्रनेक भांति करि साजी साजनहारै।
ना कछु पोच माटी के भांडे ना कछु पोच कुंभारै॥ २॥

सभ महि सचा एको सोई तिस का कीश्रा सभु कछु होई।
हुकमु पछाने सु एको जाने बंदा कहीश्रे सोई॥ ३॥

श्रवहु श्रवस्तु न जाई लिखिश्रा गुरि गुडु दोना मोटा।

कहि कबीर मेरी संका नासी सरव निरंजनु डोटा॥ ४॥

वेद कतेब कहहु मन क्रंठ क्र्य जो न बिचारे।
जड सभ महि एकु खुदाइ कहत हउ तड किउ मुरगी मारे॥
मुलां कहहु निम्राउ खुदाई।
तेरे मन का भरमु न जाई॥ १॥

पकिर जीउ श्रानिश्रा देह बिनासी माटी कउ बिसँमिल कीश्रा। जोति सरूप श्रनाहत लागी कहु हलालु किउ कीश्रा॥ २॥ किश्रा उजूपाकुकीश्रा मुहु घोइश्रा किश्रा मसीति सिरु लाइश्रा। जउ दिल महि कपटु निवाज गुजारहु किश्रा हज कावे जाइश्रा॥ ३॥ तृं नापाकु पाकु नहीं सूमिश्रा तिसका मरमु न जानिश्रा। कहि कबीर मिसति ते चूका दोजक सिउ मनु मानिश्रा॥ ४॥

¥

सुंन संधिश्रा तेरी देव→देवा कर श्रधपित श्रादि समाई ।
सिध समाधि श्रंतु नहीं पाइश्रा लागि रहें सरनाई ॥
लेंहु श्रारती हो पुरल निरंजन सितगुर पूजहु भाई ।
ठाढा ब्रह्मा निगम बीचारे श्रलखु न लिखश्रा जाई ॥ १ ॥
ततु तेलु नामु कीश्रा बाती दीपकु दे उज्यारा ।
जोति लाइ जगदीस जगाइश्रा बूकै बूक्तनहारा ॥ २ ॥
पंचे सबद श्रनाहद बाजे संगे सारिंगपानी ।
कबीर दास तेरी श्रारती कीनी निरंकार निरवानी ॥ ३ ॥

सलोक

कवीर मेरी सिमरनी रसना ऊपरि रामु। श्रादि जुगादी सकल भगत ताको सुखु विस्नामु॥

२

कबीर मेरी जाति कउ सभु को हसनेहारु। बिलहारी इस जाति कउ जिह जिएग्रो सिरजनहारु॥

₹

कयीर डगमग किन्ना करिंह कहा डुलान्नीह जीउ। सरव सूल को नाइको राम नाम रमु पीउ॥

8

कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपरि लाख जड़ाउ। दीसहि दाथे कान जिउ जिन मनि नाही नाउ॥

y

कबीर ग्रेसा एकु ग्राधु जो जीवत म्रितकु होइ। निरभे होइ के गुन खें जन पंखड तत सोइ॥

ξ

कबोर जा दिन हउ मूत्रा पाछे भइत्रा अनंदु। सोहि मिलिस्रो प्रभु छापना संगी भजहि गोविंदु॥

(E

कबीर सभ ने हम तुरे हम निज भलो समु कोइ। जिनि श्रेसा करि बृक्तिश्रा मीतु हमारा मोइ॥

कबीर श्राई मुक्तिहि पहि श्रनिक करे करि भेस। हम राखे गुर श्रापने उनि कीनो श्रादेसु।।

3

कबीर सोई मारीश्रे जिह मूत्रे सुख होइ। भलो भलो सभुको कहै बुरो न मानै कोइ।। १०

√कबीर राती होवहि कारीच्या कारे ऊभे जंत। लै फाहे उठि धावते सि जानि मारे भगवंत॥ ११

कबीर चंदन का बिरवा भला बेदियों ढाक पलास। श्रोइ भी चंदनु होइ रहे बसे जु चंदन पासि॥ १२

कबीर बांसु बडाई बूडिग्रा इउ मत डूबहु कोह। चंदन के निकटे बसे बांसु सुगंधु न होइ॥

कबीर दीनु गवाइश्रा दुनी सिउ दुनी न चाली साथि। पाइ कुहाड़ा मारिश्रा गाफलि श्रपुनै हाथ॥

१४

कबीर हज जह हउ फिरिश्रो कउतक ठाश्रो ठाइ। इक राम सनेही बाहरा, ऊजरु मेरै भांइ॥

## १५

कबीर संतन की मंगीन्ना भली भठि कुसती गाउ। श्रागि लगउ तिह धउलहर जिह नाही हरि को नाउ ।।

कबीर संत मृए किया रोई थ्रे जो अपूने ग्रिहि जाइ। रावह साकन बापुरे जु हाटै हाट विकाइ॥ १७

कबीर साकतु श्रेसा है जैसी लसन की खानि। कोने बैठे खाईश्रे परगट होइ निदान ॥

26

कबीर माइश्रा डोल्रजी पवन मकोलनहार। संतह माखन खाइम्रा छाछि पीम्रे संसार ॥ 38

कबोर माइश्रा डोलनी पवन वहै द्विधार। जिनि बिलोइम्रा तिनि थाइम्रा म्रवर बिलोबनहार॥

२०

कबीर माइत्रा चोरटी मुसि मुसि लावै हाटि। एक कबीरा ना मुसे जिनि कीनी बारह बाट॥

28

कबीर सुखु न एंह जुग करहि जु बहुतै मीत। जो चितु राखिह एक सिउ ते सुखु पाविह नीत ॥

#### २२

कबीर जिसु मरनै ते जगु डरै मेरे मन श्रानंदु। मरने ही ते पाईश्रे पूरन परमानंदु॥ २३

राम पदारध पाइकै कबीरा गांठि न खोल्ह। नही पट्या नही पारख नही गाहक नही मोल ॥ 28

कबीर तासिउ प्रीति करि जाको ठाकुरु रामु। पंडित राजे भूपती आवहि कउने काम॥ 44

कबीर प्रीति इक सिउ कीए श्रान दुबिधा जाइ। भावे लांबे केस कर भावे घररि मुडाइ॥ २६

कबीर जगु काजल की कोठरी श्रंध परे तिस माहि। हउ बिलहारी तिन्ह कउ पैसि ज नीकसि जाहि॥

## २७

कबीर इंडु तन् जाइगा सक्हु ते लेंडु बहोरि। नांगे पावह ते गए जिन्ह के लाख करोरि॥ 26

कबीर इह तन जाइगा कवनै मारगि लाइ। के संगति करि साथ की के हिर के गुन गाइ॥

## 3,5

क्बीर मरता मरता जगु मृश्रा मिर भी न जानिश्रा कोइ। श्रेंसे मरने जो मरे बहुरि न मरना होइ॥ ३०

कबीर मानस जनमु दुलंभु है होइ न बारेबार। जिउ बन फल पाके भुइ गिरहि बहुरि न लागहि डार॥ ३१

कबीरा तुही कबीर तू तोरा नाउ कबीर । राम रतनु तब पाइन्ने जउ पहिलो नजहि सरीर ॥ ३२

कबीर मंखु न मंखीश्रे तुमरो कहिश्रो न होइ। करम करोम जुकिर रहे मेटि न साकै कोइ॥ ३३

कबीर कसउटी राम की फ़टा टिकें न कोइ। राम कसउटी मां सहैं जो मिर जीवा होइ॥ ३४

कबीर ऊजल पहिरहि कापरे पान सुपारी खाहि।
एक सहिर के नाम बिनु बाधे जमपुर जांहि॥
३५

कबीर बेड़ा जरजरा फूटे छेंक हजार। हरूए हरूए तिरि गए डुबे जिन स्पिर भार॥

३६

कबीर हाड जरे जिउ लाकरी केस जरे जिउ घासु। इहु जग जरता देखि कै भइत्रो कबीर उदासु॥

३७

कबीर गरखु न कीजीश्रे चाम लपेटे हाड। हैवर ऊपर छत्र तर ते फुनि धरनी गाड॥

36

कबीर गरबु न कीजीश्रे ऊचा देखि श्रवासु। श्राजु कालि भुइ लेटगा ऊपरि जामै घासु॥

38

कबीर गरबु न कीजीयें रंकु न हसीयें कोइ। श्रजहु सुनाउ समुद्र महि किश्रा जानउ किश्रा होइ॥

80

कबीर गरबु न कीजीश्रे देही देखि सुरंग। श्राजु काि्त तिज जाहुगे जिउ कांचुरी सुयंग॥

४१

कबीर लूटना हेत लूटि लैराम नाम है लुटि। फिरि पाछै पछुताहुगे प्रान जाहिगे छूटि॥

४२

कबीर श्रेसा कोई न जनिमश्रो श्रपने घर लावे श्रागि। पांचड लिरका जारि के रहे राम लिव लागि॥

४३

को है लिरका बेचई लिरकी बेचे कोइ। सांमा करे कबीर सिउ हिर संगि बनजु करेइ॥ ४४

कबीर इह चेतावनी मत सहसा रहि जाइ। पार्छ भोग जु भागवै तिन कउ गुडु लै खाइ॥ ४५

कबीर मैं जानियां पड़िको भलो पड़िके सिउ भल जांगु। भगति न छाडउ राम की भावें निंदउ लोगु॥ ४६

कबीर लोगु कि निंदे बपुड़ा जिह मिन नाही गियानु। राम कबीरा रिव रहे श्रवर तजे सभ काम॥ ४७

कबीर परदेसी के घाधरे चहुदिसि लागी ग्रागि। खिथा जलि कुइला भई तागे श्रांच न लाग॥

86

कबीर खिंथा जिल कोइला भई खापर फूटम फूट। जोगी बपुड़ा खेलिस्रो स्रासनि रही बिभूति॥

38

कबीर थोरै जिल माञ्जुली कीवर मेलिन्रो जालु। इह टोघनै न झूटसिह फिरि करि समुंदु सम्हालि॥

#### y o

कबीर समुंदु न छोडीओं जउ श्रति खारो होइ। पोखरि पोखरि द्रदते भलो न किहेंहै कोइ॥ ५१

कबीर निगुसाएं बहि गए थांघी नाही कोह। दीन गरीबी श्रापुनी करते होइ सु होइ॥ पु२

कशीर बैसनउ की कूकिर भली साकत की बुरी माइ। श्रांह नि सुनै हिर नाम जसु उह पाप बिसाहन जाइ॥ 43

कचीर हरना दूबला इहु हरीश्रारा तालु। लाख श्रहेरी एकु जीउ केता बंचउ कालु॥ ५४

कबीर गुंगा तीर जु घरु करिह पीविह निरमल नीरु। बिनुहरि भगति न मुकित होइ इउ किह रमे कबीर॥

कबीर मनु निरमलु भइश्रा जैसा गंगा नीरु। पाछै लागो हरि फिरै कहत कबीर कबीर।।

ųч

પૂદ્

कबीर हरदी पीश्ररी चूंनां ऊजल भाइ। राम सनेही तउ मिलै दोनउ बरन गवाइ।।

## मंत क्षीर

#### 4 3

कबीर हरदी पीरतनु हरे चृत चिहनु न रहाइ। बिलहारी इह प्रीत कउ जिह जाति बरनु कुलु जाइ॥

4=

कवीर मुकति दुआरा संकुरा राई दसएं भाइ। मनुनउ मेंगलुहोइ रहियों निकसो किउ के जाइ।।

38

कबीर ग्रेंसा सतिगुरु जे मिले नुठा करं पसाउ। मुकति दुश्रारा मोकला सहते श्रावट जाट।। ६०

कबीर ना मुोहि छानि न छापरी ना मुोहि घर नही गाउ। मत हरि पूछें कउनु है मेरे जाति न नाउ॥ ६१

कवीर सुिह मरने का चाउ है मरउ तहिर के दुआर। मतहिर पूर्छ कउनु है परा हमार बार॥ ६२

कबीर ना हम की छान करहिंग ना करि सके सरीरः। किछा जानउ किछुहरि की छाभइ छो कबीर कबीरः॥ ६३

कबीर सुपने हू बरडाइ के जिह सुम्व निकरें रासु। ताके परा की पानहीं मेरे तन की चासु॥

#### ६४

कबीर माटी के हम पूतरे मानसु राखिउ नाउ। चारि दिवस के पाहुने बड बड रूंधहि ठाउ॥ ६५

कबीर महिदी करि घालिश्रा श्रापु पीसाइ पीसाइ। ते सह बात न पृद्धीश्रे कबहु न लाई पाइ॥ ६३

कबीर जिह दर श्रावत जातिश्रहु हटकै नाही कोइ। सो दरु कैसे छोडीश्रे जो दरु श्रेसा होइ॥ ६७

कबीर डूबा था पे उबरियो गुन की लहरि मज्बिक । जब देखियो बेड़ा जरजरा तब उतरि परियो हउ फरिक ॥

## ६८

कबीर पापी भगति न भावई हरि पूजा न सुहाइ। माखी चंदनु परहरै जह बिगंध तह जाइ॥ ६६

कबीर बेंदु मूत्रा रोगी मूत्रा मूत्रा सभु संसाह।
एकु कबीरा ना मूत्रा जिह नाही रोवनहाह॥
७०

कबीर नामु न धिम्राइम्रो मोटी लागी खोरि। काइम्रा हांडी काठ की ना म्रोहु चर्है बहोरि॥

38

कवीर श्रेंसी होइ परी मन को भावतु कीनु। मरने ने किश्रा डरपना जब हाथि सिधउरा लीन॥ ७२

कबीर रस को गांडो चृसीश्चें गुन कउ मरीश्चे रोइ। श्रवगुनीश्चारे मानसे भलो न कहिंहै कोइ॥ ७३

कबीर गागरि जल भरी श्राजु कालि जैहै फूटि। गुरु जुन चेनहि श्रापनो श्रथ साम लीजहिंगे लूटि॥

ত

कबीर कृकरु राम को मुतीया मेरो नाउ। गले हमारे जेवरी जह खिंचै तह जाउ॥ ७५

कबीर जपनी काठ की किन्ना दिखलाविह लोइ। हिस्दै रामु न चेतहो इह जपनी किन्ना होइ॥ ७६

कबीर बिरहु भुयंगमु मन बसे मंतुन माने कोइ। नाम बिश्रोगी ना जीश्रे जीश्रे त बउरा होइ॥

ডত

कबीर पारस चंदने तिन हे एक सुगंध। तिह मिलि नेऊ ऊतम भए लोह काठ निरगंध॥ 96

कबीर जम का उँगा बुरा है श्रोहु नहीं सहिश्रा जाइ। एक जुसाधू मोहि मिलिश्रां निन्ह लीश्रा श्रंचलि लाइ॥

30

कबीर बैहु कहैं हउ ही भला दारू मेरे विस्त । इह तउ बसतु गुपाल की जब भावें लंइ खिस ॥

50

कबीर नउबित स्रापनी दिन दस लेहु बजाइ। नदी नाव संजोग जिउ बहुरि न मिलिंहै श्राइ॥

ς?

कबीर सात समुंदिह मसु करउ कलम करउ बनराइ। बसुधा कागदु जउ करउ हरिजसु लिखनु न जाइ॥

८२

कबीर जाति जुलाहा किञ्चा करै हिरदे बसे गुपाल । कबीर रमईन्त्रा कंठ मिलु चुकहि सरव जंजाल॥

८३

कबीर श्रेसा को नहीं मंदर देइ जराइ। पांचड लरिके मारि कें रहे राम लिउ लाइ॥

58

क्बीर ग्रेंसा को नहीं इह तन देवें फूकि। ग्रंथा लोगु न जानई रहिग्रां क्बीरा कृकि॥

#### मंत कत्रीर

**=**4

कबोर सती पुकारें चिह चडी सुनुहो बीर मसान। लोगु सबाइब्रा चित गइबो हम तुम कामु निदान॥

कवीर सनु पंची भइश्रो उडि उडि दहदिस जाइ। जो जैसी मंगति मिलें सो तैसो फलु खाइ॥

=3

कवीर जाकउ खोजने पाइत्रों सोडे टउर । सोडे फिरि कें तू भहित्रा जाकउ कहना ग्रउर ॥

==

कबीर मारी मरड कुमंग की केले निकटि जुबेरि। उह कुलें उह चौरीग्रें साकत संगु न हेरि॥

**≂**ξ

कबीर भार पराई सिर चरें चिलिग्रां चाहे बाट। अपने भारहि ना डरें ग्रागे ग्रउघट घाट॥

03

कबीर बन की दाधी लाकरी ठाढी करें पुकार। मिन बिस परट लुहार के जारें दृजी बार॥ ६१

कबीर एक सरंते दुइ सूए दोइ मरंतह चारि। चारि मरंतह छह सूए चारि पुरस्व दुइ नारि॥

#### ६२

कबीर देखि देखि जगुढूंढिया कहूंन पाइया ठौरु। जिनि हिर का नामुन चेतियो कहा भुलाने अउर॥ ६३

कबीर संगति करीश्रे साध की श्रंति करै निरबाहु। साकत संगु न कीजीश्रे जा ते होइ बिनाहु॥ ६४

कबीर जग महि चेतिस्रो जानि कै जग महि रहिस्रो समाइ। जिन हरि का नामुन चेतिस्रो बादहि जनमं स्राइ॥ ६५

कबीर श्रासा करीश्रे राम की श्रवरे श्रास निरास।
नरिक परिह ते मानई जो हिर नाम उदास॥
हि

कबीर सिख साखा बहुते कीए केसो कीश्रो न मीतु। चाले थे हरि मिलन कउ बीचै श्रटिकश्रो चीतु॥ ६७

कबीर कारनु बपुरा किश्रा करै जड रामु न करै सहाइ। जिह जिह डाली पगु धरड सोई मुरि मुरि जाइ॥ ६८ :-

कबीर त्रवरह कउ उपदेसते मुख मै परिहै रेतु। रासि बिरानी राखते खाया घर का खेतु॥

#### 33

कबोर साधू की संगति रहउ जउ की भृसी खाउ। होनहारु सां होइहै साकत संगि न जाउ॥ १८०

कबीर संगति साध की दिन दिन दूना हेतु। साकत कारी कांत्ररों धोए होइ न सेतु॥ १८१

कबीर मनु मृंडिया नहीं वेस मृंडाए काइ। जो किञ्जु कीया सुमन कीया मृंडा मृंडु श्रजांइ॥ १०२

कबीर रामु न छोडीश्चे तनु धनु जाइ त जाउ। चरन कमल चितु बेधिश्चा रामहि नामि समाउ॥ १०३

कबीर जो हम जंतु बजावने टूटि गंई सम नार। जंतु विचारा किश्रा करै चले बजावन हार॥ १०४

कबीर माइ मृंडउ तिह गुरू को जा ते भरमु न जाइ। श्राप डुवे चहु बेद महि चेले दीए बहाइ॥ १०५

कबीर जंते पाप कीए राखे तलें दुराह । परगट भए निदान सभ जब पूछे धरमराइ॥

#### १०६

कबोर हरिका सिमरनु क्षाडि के पालियो बहुतु कुटंबु। धंधा करता रहि गइस्रा भाई रहिस्रा न बंधु॥

१०७

कबीर हिर का सिमरनु छाडि कै राति जगावन जाह। सरपनि होइ कै श्रव्यतरे जाए श्रपुने खाइ॥

१०८

कबीर हिर का सिमरनु छाडि के ग्रहांई राखे नारि।
गदही होइ के ग्राउतरे भारु सहै मन चारि॥
१०६

कबीर चतुराई श्रांत घनी हरि जिप हिरदे माहि। सूरी जपरि खेलना गिरै त ठाहर नाहि॥ ११०

कबीर सुंाई मुखु धंनि है जा मुख कही थ्रे रामु। देही किस की बापुरी पवित्रु होइगो ग्रामु॥ १११

कबीर सोई कुल भली जा कुल हरि को दासु। जिह कुल दासुन ऊपजें सो कुल ढाक पलासु॥ ११२

कबीर है गइ बाहन सघन घन लाख धजा फहराइ। इश्रा सुख ते भिख्या भली जड हरि सिमरत दिन जाइ॥

#### संन कबीर

#### 223

कबीर समु जगुहउ फिरिश्रो मांदलु कंध चढाइ। कोई काहू को नहीं सभ देखी ठाँकि बजाइ॥ ११४

मारिंग मोती बीथरे श्रंधा निकसिश्चो श्राह । जोति विना गजदीसकी जगनु उलंब जाइ॥ ११५

बृड़ा बंसु कबीर का उपजियों पूनु कमालु। हरिका सिमरनु छाडि के घरि लें श्राया मालु॥ ११२

कबीर साधूकउ मिलने जाईश्चें साथि न लीजें कोह। पाछें पाउ न दीजीश्चें ग्रागें होइ मु होइ॥ ११७

क्बीर जगु बाधिक्रों जिह जेवरी तिह मिन बंधहु कबीर । जेहिह क्याटा लोन जिउ सोनि समानि सरीरु ॥ ११८

कबीर हं मु उडिक्रों तनु गाडिक्रों सोकाही सैनाह। अजह जीउ न छोडई रंकाई नैनाह॥
११६

कबीर नैन निहारउ तुक्त कड स्रवन सुनउ तुत्र नाउ। वेरा उचरउ तुत्र नाम जी चरन कमल रिट्ठाउ॥

#### १२०

कबीर सुरग नरक ते मैं रहिश्रो सितगुर के परसादि। चरन कमल की मउज मिह रहउ श्रंति श्रह श्रादि॥ १२१

कबीर चरन कमल की मउज को किह कैसे उनमान। किहबे कउ सोभा नहीं देखा ही परवानु॥
१२२

कबीर देखि के किह कहउ कहे न को पतीन्नाइ। हरि जैसा तैसा उही रहउ हरिख गुन गाइ॥ १२३

किबीर चुगै चितारे भी चुगै चुिग चुिग चितारे।
जैसे बचरिह कृंज मन माइश्रा ममता रे॥
१२४

कबीर श्रंबर घनहरू छाइश्रा बरिख भरे सरताल । चात्रिक जिउ तरसत रहे तिन को कउनु हवालु॥ १२५

कबीर चकई जउ निसि बीछुरै श्राइ मिलै परभाति । जो नर बिछुरे राम सिउ ना दिन मिले न राति॥ १२६

कबीर रैनाइर बिछोरिश्रा रहु रे संख मऋ्रि । देवल देवल धाहड़ी देसहि उगवत सूर॥

#### संत कवीर

#### 823

कबीर स्ता किन्ना करिह जागु रोइ भे दुख। जा का बासा गोर मिह सो किउ सोवै सुख॥ १२८

कबीर सूता किया करिंह उठि कि न जपिंह मुरारि। इक दिन सोवनु होइ गो लांबे गोड पसारि॥ १२६

कबीर सूना किन्ना करिंह बैठा रहु श्रद्ध जागु। जाके संग ने बीछुरा ताही के संग लागु॥ १३०

कबीर संत की गैल न छोडीओं मारिंग लागा जाउ। पेखत ही पुंनीत होइ भेटन जपीओं नाउ॥ १३१

कबीर साकत संगुन कीजीयें दूरहि जाईयें भागि। बासनु कारों परसीयें तउ कछु लागें दागु॥ १३२

कबीर रामु न चेतिश्रो जरा पहूँचिश्रो श्राह। लागी मंदिर दुश्रार ते श्रव किश्रा कादिश्रा जाइ॥ १३३

कबीर कारनु सो भइत्रो जो कीनो करतार। तिस बिनु दूसर को नही एकै सिरजनहार॥

#### १३४

कबीर फल लागे फलिन पाकन लागे आब। जाइ पहूचिह खसम कउ जउ बीचिन खाही कांब॥

१३५

कबीर ठाकुरु पूजिह मोिल ले मन हरु तीरथ जाहि। देखा देखी स्वांगु धरि भूले भटका खाहि॥ १३६

कबीर पाहन परमेसुरू कीश्रा पूजै सभु संसार। इस भरवासे जो रहे बूडे काली धार॥ १३७

कबीर कागद की श्रोबरी मसु के करम कपाट। पाहन बोरी पिरथमी पंडित पाड़ी बाट॥

## १३८

कबीर कालि करंता श्रवहि करु श्रव करंता सु इताल। पाछै कछू न होइगा जउ सिर पर श्रावे कालु॥

## १३६

कबीर श्रेसा जंतु इकु देखिश्रा जैसी धोई लाख। दोसै चंचलु बहु गुना मितिहीना नापाक॥ १४०

कबीर मेरी बुधि कउ जमु न करें तिसकार। जिनि इह जमूत्रा सिरजिन्ना सु जिपन्ना परविदगार॥

#### १४१

कबीर कसतूरी भड़श्रा भवर भए सभ दास। जिउ जिउ भगति कबीर की तिउ तिउ राम निवास॥

#### १४२

कबीर गहग्चि परिस्रो कुटंब के कांठे रहि गइस्रो राम। स्राइ परे धरमराइ के बीचहि धृंमा धाम॥ १४३

कबीर साकत ने सूकर भला राखें आछा गाउ। उहु साकतु बपुरा मिर गङ्झा कोइ न लैंह नाउ॥

**\$88** 

कबीर कउडी कउडी जारि के जारे लाख करोरि। चलती बार न कछु मिलिश्रो लई लंगोटी तारि॥ १४५

कबीर बैसनो हूजा त किन्ना भड़क्रा माला मेलीं चारि। बाहरि कंचनु बारहा भीतरि भरी भंगार॥ १४६

कबीर रोड़ा होइ रहु बाट का तिज मन का श्रिममानु । श्रेसा कोई दामु होइ ताहि मिलें भगवानु ॥ १४७

कबीर रोड़ा हूचात किच्चाभइच्चापंथीक उदुसु देह। ऋैसा तेरा दासु है जिउ धरनी महि स्रेह॥

#### 886

कबीर खेह हूई तउ किश्रा भइश्रा जो उडि लागे श्रंग। हरिजनु श्रेंसा चाहीश्रें जिउ पानी सरबंग॥ १४६

कबीर पानी हूत्र्या त किन्रा भइत्रा सीरा ताता होइ। हिरजनु श्रेसा चाहीश्रे जैसा हिर ही होइ॥ १५०

अच भवन कनकामनी सिखरि धजा फहराइ। ता ते भली मधूकरी संत संग गुन गाइ॥ १५१

कबीर पाटन ते ऊजरु भला राम भगति जिह ठाइ। राम सनेही बाहरा जम पुरू स्रेरे भांइ॥ १५२

कबीर गंग जमुन के श्रंतरे सहज सुंन के घाट। तहा कबीरै मटु कीश्रा खोजत मुनि जन बाट॥ १५३

कबीर जैसी उपजी पेड ते जउ तैसी निबहै श्रोड़ि। हीरा किस का बापुरा पुजहि न रतन करोड़ि॥ १५४

कबीरा एकु अचंभउ देखियो हीरा हाट विकाइ। बनजनहारे बाहरा कउडी बदलै जाइ॥

#### १५५

कबीरा जहा गिश्चानु तह घरमु हे जहा क्र्डु नह पायु। जहा लोभु तह कालु है जहा खिमा तह श्रापि॥ १५६

:बीर साइन्रा तजी त किन्ना भइन्ना जउ मानु तजिन्ना नहीं जाह। रान मुनी मुनिवर गर्ले मानु सभे कउ खाइ॥ १५७

कबीर साचा सितगुरु में मिलिया सबदु जुबाहिया एकु। लागत ही भुइ मिलि गइत्रा परित्रा कलेजे छेकु॥ १५८

कबीर साचा सितगुरु किया करें जउ सिखा महि चूक । श्रंधे एक न लागई जिउ बांसु बजाईश्रे फूक ॥ १५६

कबीर है में बाहन सघन घन छन्नपती की नारि। तासु पटंतर ना पुजै हरिजन की पनिहारि॥ १६०

कबीर ब्रिप नारी किउ निंदी श्रे किउ हिर चेरी को मानु। श्रोहु मांग सवारे बिस्ने कउ श्रोहु सिमरे हिर नामु॥ १६१

कबीर थूनी पाई थिति भई सतिगुर बंधी धीर। कबीर हीरा बनजिल्ला मान सरोवर तीर॥

## १६२

कबीर हरि हीरा जन जउहरी ले कै मांडै हाट। जबही पाईग्रहि पारखू तब होरन की साट॥ १६३

कबीर काम परे हिर सिमरीश्रे श्रेसा सिमरहु नित । श्रमरापुर बासा करहु हिर ग्रहश्रा बहोरे बित ॥ १६४

कबीर सेवा कउ दुइ भन्ने एक संतु इकु रामु। रामु जुदाता मुकति को संतु जपावै नामु॥ १६५

कबीर जिह सारिंग पंडित गए पाछे परी बहीर। इक अवघट घाटी राम की तिह चड़ि रहिस्रो कबीर॥

# १६६

कबीर दुनीत्रा के दोखे मूत्रा चालत कुल की कानि। तब कुलु किस का लाजसी जब ले धरहि मसानि॥

## १६७

कबीर डुबहिगो रे बापुरे बहु लोगन की कानि। पारोसी के जो हून्त्रा तू श्रपने भी जानु॥ १६८

कबीर भली मधूकरी नाना बिधि को नाजु। दावा काहू को नहीं बडा देसु बड राजु॥

#### संत कबोर

#### २२५

कबीर राम रतनु मुखु कोथरी पारख आगे खोलि। कोई आइ मिलैगो गाहकी लेगो महगे मोलि॥ २२६

कबीर राम नामु जानिश्रो नही पालिश्रो कटकु कुटंबु। धँधे ही महि मरि गङ्श्रो बाहरि भई न बंब॥

#### হহত

कबीर स्राखी केरे माटुके पत्तु पत्तु गई विहाइ। मनु जंजात्तु न छोडई जम दीस्रा दमामां श्राइ॥

## २२८

कबीर तरवर रूपी रामु है फल रूपी बैरागु। छाइश्रा रूपी साधु है जिनि तजिश्रा बादु विवादु॥

## २२६

कबीर श्रेसा बीज बोइ बारह मास फलंत। सीतल झाइग्रा गहिर फल पंसी केल करंत॥ २३०

, कबीर दाता तरवरु दङ्ग्रा फलु उपकारी जीवंत । ंपंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल फलंत ॥ २३१

कबीर साधू संगु परापाती लिखिन्ना होइ लिलाट। मुकति पदारशु पाईन्त्रे ठाक न त्रवघट घाट॥

#### २३२

कबीर एक घड़ी आधी घरी आधी हूं ते आध। भगतन सेती गोसटे जो कीने सो लाभ॥ २३३

कबीर भांग माञ्जुली सुरापानि जो जो प्रानी खांहि। तीरथ बरत नेम कीए ते सभै रसातल जांहि॥

#### २३४

नीचे लोइन करि रहउ ले साजन घट माहि। सभ रस खेलाउ पीश्र सड किसी लखावउ नाहि॥ २३५

न्नाट जाम चउसिंठ घरी तुम्र निरखत रहै जीउ। नीचे लोइन किंउ करउ सभ घट देखड पीउ॥

#### २३६

सुनु सखी पीश्र महि जीउ बसे जीश्र महि बसे कि पीउ। जीउ पीउ बूक्तहु नहीं घट महि जीउ कि पीउ॥

## २३७

कवीर बामनु गुरू है जगत का भगतन का गुरु नाहि। श्चरिक उरिक कै पिच मूश्चा चारउ बेदहु माहि॥

#### 236

हरि है खांडु रेतु महि बिखरी हाथी चुनी न जाह। कहि कबीर गुरि भली बुक्ताई, कीटी होइ कै खाइ॥

#### संत कथीर

## २३६

. कबीर जउ तुहि साध पिरंम को सीसु काटि किर गोह। ं खेबत खेबत हाल किर जो किन्छु होइ त होइ॥ २४०

कबीर जउ तुहि साध पिरंम की पाके सेती खेलु। काची सरसउ पेलि के ना खिल भई न तेलु॥ २४१

ढूंढत डोलिहि श्रंध गति श्ररु चीन्हत नाही संत । कहि नामा किउ पाईश्रें बिनु भगतहु भगवंतु॥ २४२

हरि सो हीरा छाडि के करिह स्नान की स्नास। ने नर दोजक जाहिंगे सित भाखें रविदास॥ २४३

कबीर जड ब्रिहु करहि त धरमु करु नाहि त करु बैरागु । बैरागी बंधन करें ता को बडो श्रभागु ॥

# परिशिष्ट (क) पदों के अर्थ सिरी राग्र

٩

एक पुत्र होने पर ही घर में मगन गीत गाए जाते हैं। माता सम सती है कि पुत्र वहा हो रहा है कितु इतना नहीं जानती कि दिन दिन उसकी आयु घटती जाती है। उमें 'मेरा' करते और अधिक दुनार करते हुए देखकर यमराज हॅमता है। इसी माति समार पर तेरा भ्रम हो गया है। तुमें नत्य का बोध कैसे हो जब तृ माया में मोहित हो रहा है ! कबीर कहना है कि तृ विषय-रम छोड़ दे—(नहीं तो) इसकी संगति में तेरा मरण निश्चय है। ऐ प्राणी, तृ अनत जीवन ईश्वर का जाप कर और इसी वाणी में तृ भव संगर के पार जा। जो भाव उमें (ईश्वर को) अच्छा लगता है उस भाव से ही उसकी परिसेवना उचित है। किंतु बीच ही में तृ भ्रम में भृत जाता है। जब तेरे हद्य में नैमिंगक चेतनता (सहज) उत्पन्न होगी तभी तेरे हद्य में ज्ञान जागृत होगा और गुरु की कृपा से अपने आप से तेरी ली लगेगी—इस प्रकार की संगति से तेरा मरण नहीं होगा और त विश्वात्मा के आदेश को पहिचान कर उसमें मिल सकेगा।

3

हे पंडित, एक आश्चर्य सुन। अब कुछ भी कहने को शेष नहीं है। जिसने सुर, नर और गंधवं समृहों को मोहित कर लिया है और तीनों लोकों को एक शंखला से बाँध दिया है उस विश्व-स्वामी राम (ररंकार) के अनाहत की यंत्रिका वज रही है जिसकी दृष्टिमात्र में आत्मा उम नाद में लीन हो जाती है। यह आकाश ही एक भट्टी है जो शब्द को सिंगी और चंगी से जायत की जाती है। यह पृथ्वी ही एक नवर्ग कलश है। उसमें (ब्रह्मानंद रम की) एक निर्मल धारा चू रही है जो शबेः शबेः रम में रम की मात्रा बढ़ाती जाती है। (इस रम के पान करने के लिए) एक अनुपम वात यह है कि पवन ही इस रम के लिए प्याले के हम में सुमजित किया गया है। (में नुममें यह पृछता हूँ कि) तीनों लोकों में इस रम का पीने वाला एक योगिराज कीन है ? कबीर कहना है कि पुरुगोनम का जान इस प्रकार प्रकट हुआ है और कबीर उसी रंग में रंजित हो गया है। समस्त संसार तो अम में भूना हुआ है। केवल मेरा मन इस राम लपी रमायन में मतवाला हो गया है।

रागु गउड़ी

9

ऋब राम ह्पी जल ने मुक्त जलते हुए को पा लिया है और उस जल ने मेरे जलते हुए शरीर को बुक्ता दिया है। (तुम) ऋपने मन को मारने के लिए वन जाते

अवह श्रोषधि जिसके लाने से मनध्य वृद्ध या शीमार नहीं होता।

हो किंतु उस जल के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस ऋषि से सुर नर जल चुके हैं—(उस ऋषि से) राम रूपी जल ने भक्ती को जलने से बचा लिया। इस भव-सागर में एक सुख-सागर भी है और पान करने से उसका जल कभी कम नहीं होता। कबीर कहता है कि तू सारंगपाणी (विश्वात्मा) का भजन कर क्योंकि राम रूपी जल से ही तेरी तृष्णा (प्यास) बुक्त सकी है।

ર

हे माधव, तेरे आनंद रूपी जल को पीते पीते आज तक मेरी प्यास नही बुक्ती। (क्योंकि) इस जल में (वासना की) आग अधिकाधिक उठी हुई है। (यहाँ बढ़वाग्नि से तात्पर्य है।) तू यदि सागर है तो मैं मछली हूँ यद्यपि मैं जल में रहते हुए भी जल से रहित हूँ। तू पिंजड़ा है तो मैं तेरा शुक हूँ। (इस पिंजड़े में रहते हुए) यम रूपी बिलाव मेरा क्या कर सकता है? तू बृक्त है, मैं पन्नी हूँ। किंतु फिर भी मै मदभाग्य हूँ कि तेरा दर्शन मुक्ते नहीं मिला। तू सतगुर है, मैं तेरा नित्य शिष्य हूँ। कबीर कहता है कि कम से कम अंत समय में तो तू मुक्त से मिल जा।

3

जब हमने एक (ईश्वर) को एक ही समम कर जाना है (अर्थात् बहुत से देवी देवताओं की पूजा नहीं की) तब लोगों को क्यों दुःख होता है ? हमने मर्यादा-हीन होकर अपनी लजा खो दी। (अतः) हमारी खोज में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। हम नीच हैं और मन सं भी हम निकृष्ट हैं। हमारा किसी से भी कुछ लेना-देना (साम-पाति) नहीं है। जिसे मर्यादा और अमर्यादा का ध्यान नहीं है, उसे क्या लजा ? (किंतु अपनी और मेरी वास्तिकता) तब सममोगे जब तुम्हारा पार्श्वभाग (सं॰—पाजस्य) उघरेगा। कबीर कहता है कि हिर ही सच्चे स्वामी हैं। सब को छोड़ कर केवल राम का भजन करो।

×

नम्न चूमने से यदि योग मिलता तो वन के सभी मृग मुक्त हो जाते। चाम (शरीर) को नम्न रखने या बॉधने से क्या लाभ, जब तक कि तूने अपने आत्माराम को नहीं पहिचाना ! सिर का मंडन कराने से यदि सिद्धि पाई जा सकती तो मुक्ति को ओर मेड़ क्यों न चली गई ! यदि। बिंदु-साधन से ए भाई ! तर सकते तो किसी अडकोष (अ०—खुसियः) ने परम गति क्यों न पाई ! कबीर कहता है कि हे भाई मनुष्य ! सुनो, राम नाम के बिना किसी ने भी गति प्राप्त नहीं की।

٤

तुम संध्या प्रातः स्नान करते हो जैसे पानी में मेढक हो गए हो। जिनका राम के प्रति प्रेम नहीं है वे सब यमराज (धर्मराज) के यहाँ जायँगे। जो शरीर से प्रेम रखते हुए अनेक रूपों से उसे संवारते हैं उनके हृदय में स्वप्न में भी दया नहीं है। अनेक पंडित और बुद्धिमान (अपने सुख और आनंद के लिए) धर्म ग्रंथों की स्वानवार्षों के चार चरण् कहते हैं कितु (मच्चे) माधु इस किल-मागर में ही मुख पाते हैं। कबीर कहता है कि ख्रीर ख्रिथिक क्या किया जाय ? सर्वस्व छोड़ कर एक ब्रह्मानंद (महा-रस) पीना ही उचित है।

ş

जिसके हृदय में दूसरा ही (द्वेत या समार का) भाव है, उसके लिए क्या जप, क्या तप, और क्या पूजा है है भक्त, तृ अपना मन माथव की शरणा में ले जा क्योंकि चातुर्य में चतुर्भ ज (ब्रद्य) की प्राप्ति नहीं हो सकती। लोक और लोकाचार का परित्याग कर। काम, कोथ और अहकार को छोड़। तृ कम करते हुए अहंकार में बॅध गया है और पत्थर में मिल कर उसी की मंबा कर रहा है। कबीर कहता है कि यदि तू (सबी) भक्ति कर पाया तो भोले भाव से ही रघुराई (ब्रह्म) तुमे मिल सकेगे।

गर्भावरथा में न तो कुल का चिह्न है और न जाति का क्योंकि एक ब्रह्म-विंदु से ही सब की उत्पत्ति होती है। रे पडित, कह, नृ ब्राह्मण कब में हुआ ? 'ब्राह्मण' कह कह कर तू अपना जन्म मत खो। जो नृ ब्राह्मण है और ब्राह्मणों में उत्पन्न हुआ है तो तू इस मंसार में किमी दूसरे रास्ते में क्यों नहीं आया ? तुम किम प्रकार ब्राह्मण हो और हम किम प्रकार गृद् है हम किम प्रकार (धृणित) रक्त हैं और तुम किम प्रकार (पवित्र) दूध हो ? कवीर कहता है कि (बस्तुत ) जो ब्रह्म का विचार कर सकता है वही हमारे दृष्टिकोण में ब्राह्मण है।

Ξ

तू (माया के) श्रंथकार में कभी मुख से नहीं मो सकता। उसमें राजा श्रौर रंक दोनों मिलकर रोवेंगे। यदि श्रपनी जिह्ना में राम न कहोंगे तो उत्पत्ति श्रौर विनाश में रोते ही रहोंगे। प्राणा छूटने पर बच्च की छाया की भाँति माया किसकी होकर रही है ! जिस प्रकार शरीर (जंती या यंत्री) में प्राणा श्राने का रहम्य कोई नहीं समस सका उसी प्रकार शरीर से प्राणा जाने (मृत्यु) का रहम्य भी कौन जान सका है ! कबीर कहता है कि रे हम (श्रातमा) तृ चणाभंगुर शरीर रूपी सरोवर से रामामृत का पान कर।

3

ज्योति की जाति और जानि की ज्योनि होती है (अर्थात् ईश्वरीय आलोक का एक हप होता है और उस हप के अम्तित्व में ही ईश्वरीय ज्योनि का आभाम मिलता है।) † उसी में मोनी के सदश दीखने वाले ब्रह्माएडों के कच्चे फल लगते

<sup>\*</sup> चारि चरन = 'चार श्रवर' की भाँति मुहावरा।

<sup>†</sup> सूफीमत के अनुसार अहद (परमात्मा) के दो रूप है प्रथम है जात, दूसरा सिकत । ज़ान तो 'जाननेवाले' के अर्थ मे और सिकत 'जाना हुआ' के अर्थ में व्यवहृत होता है। अतएव जाननेवाला प्रथम तो अल्लाह हे और जाना हुआ है दूसरा मुहम्मद ।

हैं — अर्थात् निराकार ईश्वर की जाति (सगुरा रूप) से ही सृष्टि का निर्मास होता है। इस विचार के अतिरिक्त और कौन सा स्थान (घर) है जो निर्मय कहा जा सकता है ? केवल उसी विचार से भय भाग जाता है और विचारक अभय होकर रहता है। संसार के तीथों के तट पर मन का विश्वास नहीं होता क्योंकि उनके आचार-विचारों में मन उलम कर रह जाता है। (यदि तुम सच्चे विचारक हो तो तुम्हारे लिए) पाप और पुराय दोनों ही समान है। तुम्हारे अपने घर में तो पारस पत्थर है, तुम दूसरों (माया) के गुरा छोड़ दो। कबीर कहता है कि जब मैं निर्मुण ब्रह्म का नाम लेता हूं तो कोघ करने की आवश्यकता नहीं है। इससे परिचय पाकर तुम इसी में लीन होकर रहो।

90

जो व्यक्ति (ब्रह्म को) परिमिति (सीमा) श्रीर परिमाएा (श्राकार) में जानता है, वह केवल बातों में ही बैकुंठ की प्रशसा करता है। वह वास्तव में नहीं जानता कि बैकुठ कहाँ है। सब लोग "जानते हैं, जानते हैं, वहीं ब्रह्म के पास है" कहते रहते हैं। (वह व्यक्ति) सच्चे कथन श्रीर उपदेश पर कभी विश्वास नहीं करेगा क्योंकि वह तो तभी कथन को सत्य मानेगा जब उसके 'श्रह' का विनाश होगा। जब तक मन में बैकुठ की श्राशा है तब तक प्रभु के चरणों में निवास नहीं हो सकता। कबीर कहता है कि यह में किससे कहूं कि बैकुंठ तो साधु-संगति में ही है।

99

उत्पन्न होता है, विकसित होता है और विकसित होकर उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है, इस प्रकार आँखों देखते यह संसार समाप्त होता है। तुम लजा से मर नहीं जाते जब इस घर को तुम अपना कहते हो ? अतिम समय में तो तेरा कुछ भी नही रहता! अनेक यहाँ से तूने अपने शरीर का पोषणा किया और मरते समय उसे अप्ति के साथ जला दिया! जो शरीर तू सुगंधित द्रव पदार्थ से मल-मल कर सुगंधित करता है वही शरीर लकड़ी के साथ जलता है! कबीर कहता है कि ऐ विचार करने वाले, दुनिया के देखते-देखते सारा हप नष्ट हो जायगा।

93

दूसरे के सरने काक्या शोक किया जाय ? शोक तो तभी करना चाहिए जब स्वयं

ज़ात श्रीर सिफत की शक्तियाँ ही अनन्त का निर्माण करती है। इन शक्तियों के नाम हैं नज़ूल श्रीर उरूज । नज़ूल का तात्पर्य है लय होने से श्रीर उरूज का तात्पर्य है उत्पन्न अथवा विकसित होने से। नज़ूल तो ज़ात से उत्पन्न होकर सिफ़त मे श्रंत पाती है श्रीर उरूज सिफ़त से उत्पन्न होकर ज़ात मे श्रंत पाती है। ज़ात निषेधात्मक है श्रीर सिफ़त गुणात्मक। ज़ात सिफ़त को उत्पन्न कर फिर अपने मे लीन कर लेता है। मनुष्य की परिमित बुद्धि ज़ात को सिफ़त से भिन्न श्रीर सिफ़त को ज़ात से स्वतंत्र मानती है। कबीर का रहस्यवाद, परिशिष्ट, पृष्ठ ६२

हम जीवित रहें ! किंतु मैं नहीं मरूँगा यह मंसार भले ही मरे क्योंकि मुक्ते श्रव जिलाने वाला मिल गया है। इस शरीर से (वासना की) मुगंधि महक रही है—उसी (ज्ञिक) मुख से तू परमानंद (ब्रह्मानंद) भूल गया है। एक कूप है और उसकी पाँच पानी भरने वालियों है। रस्सी के दूर जाने पर भी वे मूर्ख पानी भरती जाती है। (श्रार्थात् यह शरीर कूप की तरह है और शरीर की पचेन्द्रियों उससे रस लेती है। इन इन्द्रियों के साधनों के नष्ट हो जाने पर भी ये रस लेने के लिए प्रयक्तशील रहती है।) कवीर कहता है कि यदि एक बुद्धि से विचार किया जाय तो न वह कुँआ है और न पनिहारियों है। (यह शरीर ही मिथ्या है।)

93

अचर, चर, कीट और पतंग के अनेक जन्मों में हमने बहुत रस-रंग किए। हे राम, जब से हमने गर्भ में निवास किया, तब से हमने इन योनियों के अनेक घर बसाए है। (इस जन्म में) कभी हम योगी ह, कभी यती, कभी तपन्वी और कभी ब्रह्मचारी। कभी छत्रपति राजा और कभी भिखारी है। कितु इतना निश्चय है कि शाक्त मर जाते हैं और संत जीवित रहते हैं क्योंकि वे जिह्ना में रामामृत पीने हैं। कबीर कहता है कि हे प्रभु, आप कृपा की जिए। जो कुछ भी मुक्त में अभाव हो उसे कृपया पूरा कर दीजिए।

98

कबीर ने ऐसा आश्चर्य देखा है कि यह संमार दही (ब्रह्म) के धोखे में पानी (माया) का मंथन कर रहा है। गधा (कपटी गुरु या कपटी मन) हरी अंग्री बेल (ब्रह्म-ज्ञान) चर रहा है और वह (अपने अहंकार में) हॅसता और रेकता (हीम-हीग करता) रहता है और मरता है। भेस (माया) मुख रहित बछड़ा (अज्ञान) उत्पन्न करती है जो पृथ्वी-तल पर प्रसन्न होकर (जीवों का) भच्चण करता है। कबीर कहता है कि इस खेल का सारा रहस्य मुझ पर प्रकट हो गया। भेड़ (बामना) बकरी के बच्चे लेले (धार्मिक पुस्तकों) का म्तन-पान करती है। कबीर कहता है कि राम में रमण करते हुए (शुद्ध) मित मुझ में प्रकट हो गई मैने यह सरल युक्ति (सोसी गुरि)प्राप्त की हैं।

94

जिस प्रकार जल छोड़कर मछली वाहर अनेक कष्ट पाती है उमी प्रकार पूर्व जन्म में तप से रहित होकर इस जन्म में मेरी बहुत बुरी दशा हुई। हे राम, अब कहों कि मेरी क्या गित होगी ? क्या बनारस छोड़कर मेरी मितें अष्ट हो गई ? मैंने अपना सारा जन्म तो बनारम में व्यतीत किया और मरते समय में मगहर में उठ कर चला आया। काशी में मैंने बहुत बपीं तक तप किया। लेकिन मरते समय में मगहर का निवासी हो गया। ऐ कवीर, काशी और मगहर को तो तूने नमान ममका है कितु अपनी ओछी भिक्त से तू कैसे (भव-सागर) के पार उतरेगा ? तृ इस महामंत्र (गुर) को गर्ज कर कह दे (जिसे बनारस के स्वामी शिव और सभी लोग जानते हैं कि) कबीर मरने पर भी श्री राम में रमए। करता है।

#### 98

जिस शरीर में सुगंधित द्रव-पदार्थ श्रौर चंदन मल-मल कर लगाया जाता है वही लकड़ी के साथ जलता है। इस शरीर श्रौर धन की क्या बड़ाई है कि पृथ्वी पर गिर पड़ने (मर जाने) के बाद फिर उठाया नहीं जा सकता। जो लोग रात को सोते हैं श्रौर दिन में काम करते हैं श्रौर एक च्या भी ईश्वर का नाम नहीं लेते, उनके हाथ में डोर है (शासन करने वाले हें) श्रौर वे मुख में तांबूलादि खाए हुए हैं। कितु मरते समय वहीं लोग (श्रपनी श्ररथी पर) चोर की भाँति बाँचे गए है। जो लोग युक्ति से धीरे-धीरे हिर का गुया गान करते हैं वे राम ही राम में रमया करते हुए सुख पाते हैं। हिर ने ही कृपा करके मुक्त में नाम की हदता दी श्रौर उन्हीं ने श्रपनी सुगिध मुक्त में बसा दी है। कबीर कहता है कि रे श्रंघे, तू चेत। केवल राम ही सत्य है श्रौर यह समस्त प्रपंच भूठा है।

#### 90

जब मैंने गोविंद को जान लिया है तो जो मेरे लिए यम थे वही उलट कर मेरे लिए राम हो गए। इस स्थिति में दुःख के विनाश होने पर मैने विश्राम किया। मेरे शत्रु ही उलट कर मेरे लिए मित्र हो गए हैं श्रीर शाक्त ही उलट कर हितिचंतक सज्जन बन गए हैं। श्रव सब लोगों ने मुभे हितकारक मान लिया है। जब मैंने गोविंद को जान लिया तो शांति हुई। जो शरीर में करोड़ों बाधाएं थी वे सब उलट कर खुख-पूर्ण सहज समाधि में परिवर्तित हो गईं। जो श्रपने श्राप को स्वयं पहिचान लेता है उसे न तो रोग श्रीर न त्रिविध ताप व्याप सकते हैं। मेरा मन भी उलट कर शाश्वत श्रीर नित्य हो गया। मैने इसे तब समभा जब मैं जीवन-मृतक हो गया। कबीर कहता है, इस प्रकार सहज खुख में समा जाश्रो श्रीर न तो स्वयं डरो, न दूसरे को डराश्रो।

#### 95

शरीर के मरने पर जीव किस स्थान को जाता है और वह किस प्रकार अतीत अनाहत शब्द में रत हो जाता है ? जो राम को जानते हैं वही इस तत्व को पिह-चानते हैं जिस प्रकार गूंगा शक्कर खाकर मन में प्रसन्न होता है। मेरा ईश्वर (बन-वारी) ऐसा ज्ञान कहता है—रे मन, तू सुषुम्णा नाड़ी में वायु को हद कर ऐसा गुरु कर कि फिर कोई गुरु न करना पड़े। तू ऐसे पद में रमण कर कि फिर अन्य पद में रमण न करना पड़े। तू ऐसा ध्यान धर कि फिर दूसरा ध्यान न धरना पड़े। तू इस प्रकार मर कि फिर कभी न मरना पड़े। गंगा (पिगला नाड़ी) को उलट कर तू यमुना (इडा नाड़ी) में मिला दे और बिना मंगम-जल के तू मन ही मन में (अपनी अनुभूति में) स्नान कर। यह व्यवहार (संसार का प्रपंच) तो नर्क (लोचारक) के समान है। इस प्रकार तत्व का विचार कर लेने के अनंतर और क्या विचारने की आवश्यकता? जल, तेज, वायु, पृथ्वी और आकाश जैसे एक दूसरे के समीप रहते हैं, इसी प्रकार तूहिर के समीप रह। कबीर कहता है कि निरंजन ब्रह्म का ध्यान कर। तु ऐसे घर को जा, जहां से लौट कर फिर ब्राना न हो।

36

राम का मूल्य सोने से नहीं आका जा सकता इमिलए मैने अपना मन देकर राम को मोल ले लिया है। अब राम ने भी मुक्ते अपना जान लिया है और मेरा मन भी सहज स्त्रभाव से सतुब्द हो गया है। ब्रह्मा ने जिसका वर्णन करने करने अत नहीं पाया वहीं राम भक्ति से घर-बैठे आ गया! कवीर कहता है कि तृ चंचल मित छोड़ दे क्योंकि निश्चय हुए से केवल राम-भक्त ही भाग्यवान है।

२०

जिस मरने से सारा समार संत्रम्त है वही मरना गुरु के शब्द से उज्ज्वल हो उठा है। अब मेरा मन समक गया है कि किन प्रकार मरना चाहिए। जिन्होंने राम को नहीं जाना है वे तो यो ही मर मर जाते है। मव लोग 'मरना मरना' कहते हैं लेकिन जो सहज हप से मरते है वे अमर हो जाते है। कबीर कहता है कि मेरे मन में आनंद उत्पन्न हो गया। मारा भ्रम नष्ट हो गया और अब केवल परमानंद ही व्याप्त हो रहा है।

२१

राम-भिक्त पैने तीर की तरह है। ये तीर जिसे लगत है वही उसकी पीड़ा जान सकता है। अन्यया (जिसे ये तीर नहीं लगे हैं) वह अपने सारे शरीर को खोज ले। न उसे पीड़ा का कोई स्थान मिलेगा न पीड़ा का मूल ही। मभी नारियाँ एक-रूप देख पड़ती हैं। उन्हें देख कर यह नहीं जाना जा सकता कि कौन (प्रियतम की) प्रेयमी है। कबीर कहता है कि जो मौभाग्यशालिनी है उसे ही औरों को छोड़ कर, मुहाग मिलता है। (वही प्रियतम को अच्छी लगती है।)

२२

हे भाई, जिसे हिर-सा स्वामी मिल गया है, उने अनंत मुक्ति पुकारने जाती है। हे राम, कहो जब मुक्ते तुम्हारा भरोमा है तब मैं किसमें जाकर प्रार्थना करूँ । जिसके अपर तीन लोक का भार रक्खा हुआ है, वह (मेरा) प्रतिपाल क्यों न करेगा ! कबीर बुद्धि से विचार कर एक बात कहता है कि यदि माता ही अपने पुत्र को विपाद दें तो इसमें (पुत्र का) क्या वश ! (अर्थात् यदि मेरा स्वामी ही मेरी खोर में अन्यमनस्क हो जाय तो मेरा क्या चारा !)

₹ }

बिना सत्य के नारि कैसे सती हो सकती हैं ? हे पंडित, अपने हृदय में विचार करके देखों। बिना प्रीति के म्नेह कैसे स्थिर रह सकता हैं ? जब तक म्वार्थ है तब तक स्नेह नहीं हैं। जो अपने म्वामी (माह) में म्वार्थ वश (जीअ अपने) स्नेह करता हैं उस रमण करने वाले (रमये) साथक को स्वामी स्वप्न में भी नहीं मिलता। जो अपने स्वामी को तन, मन, धन और गृह माप दे, कवीर उसीको 'सुहागिनि' कहता है।

#### २४

विषय-वासना ही इस सारे संसार में व्याप्त है और यही वासना सारे परिवार (मनुष्य जाति) को ले डूबी है। रे नर, तूने अपनी बड़ी (चौड़ी) नाव (शरीर) को क्यों डुबा दिया है। तूने अपनी (प्रीति) हिर से हटा कर विषय-वासना के साथ जो जोड़ रक्खी है। इस विषय-वासना की आग लगने से देवता और मनुष्य सब जल गए। आश्चर्य है, जल के निकट होते हुए भी यह (नर) पशु उस जल का भाग भी नहीं पीता। कबीर कहता है कि धीरे धीरे ज्ञान का उदय होने से वह जल भी दिष्ट-गत हुआ। और वहीं जल निर्मल कहा जा सकता है। (यहाँ जल का तात्पर्य ब्रह्म-ज्ञान से है।)

#### २५

जिस कुल में पुत्र ने ज्ञान का विचार नहीं किया उसकी माता विधवा क्यों न हो गई ? जिस मनुष्य ने राम-भक्ति की साधना नहीं की वह अपराधी जन्म लेते ही क्यों न मर गया ? वह गर्भ-रूप में ही क्यों न गिर गया ? बचा ही क्यों ? वह भड़-मूंजें की तरह इस संसार में जीता है। कबीर कहता है यों देखने में वह सुन्दर और रूपवान क्यों न लगे कितु (हिर के) नाम बिना वह टेड़ा-मेड़ा और कुरूप ही है।

#### २६

जो भक्त।स्वामी (ईश्वर) का नाम लेता है मै सौ बार उसकी बिलहारी जाता हूँ। वहीं निर्मल है जो निर्मल ईश्वर के गुरा गाता है। वहीं भाई मेरे हृदय को अच्छा लगता है। जिसके शरीर में राम भरपूर निवास करते हैं, हम उनके चरगा-कमलों की धूल हैं। मैं जाति का जुलाहा कितु धीर मित हूँ। इसलिए कबीर सहज भाव से (हिर के) गुरा में लीन है।

#### २७

मेरी त्राकाश रूपी रसमयी भट्टी से (ब्रह्मानंद रूपी) रस चू रहा है जिसके संचित करने से मेरा शरीर परिपुष्ट हो गया है। उसे सहज मतवाला कहना चाहिये, जिसने राम रस पीते हुए ज्ञान का विचार किया है। त्रीर जब सहज रूपी कला-लिनि (मिदरा पिलाने वाली) मुक्तसे मिल गई, तो मेरा प्रत्येक दिन त्रानंद से मत-वाला होकर व्यतीत होता है। निरंजन को पहिचान कर जब मैं उसे हृदय में ले श्राया तो कबीर कहता है कि मुक्ते (सच्चा) श्रासुमव प्राप्त हुआ।

#### २८

(यदि तुम यह प्रश्न करते हो कि) मन का स्वभाव तो मन ही में व्याप्त रहने वाला है और मन को मार कर किसने सिद्धि की स्थापना की है? ऐसा कौन मुनि है जो मन को मार सका है ? और यदि वह श्रपने मन का विनाश कर डाले तो यह बतलाओं कि वह किसे तार सकता है ? (तो मैं यह उत्तर दूँगा कि) सभी लोग मन से प्रेरित होकर ही तो बोलते हैं। और बिना मन के मारे हुए भक्ति हो नहीं सकती। कवीर कहता है कि जो (मन मारने का) रहस्य जानता है वह मधुसूदन (ब्रह्म) ब्रॉर (उससे निर्मित) त्रिभुवन की ब्रोर श्रपना मन द सकता है।

3,5

यह जो आकाश और तारे दीख रहे हैं ये किस चित्रकार के द्वारा चित्रित किये गए हैं ? अरे पंडित, यह तो कह कि आकाश किम चीज पर स्थिर हैं ! यह तो भाग्यशाली जिज्ञासु ही जान सकता है। सूर्य और चंद्र प्रकाश करते हैं। इस प्रकार सभी वस्तुओं में ब्रह्म की परिव्याप्ति हैं। कबीर कहता है कि (ब्रह्म की यह व्यापक-ता) वही जान सकता है जिसके मुख में राम है और हृद्य में भी राम है।

३०

हे भाई, स्मृति तो वेद की पुत्री ही है। लेकिन यही (हमें और तुम्हें) वाधने के लिए साँकल और रस्सी लेकर आई है। इस प्रकार अपना नगर (शरीर और मन) तूने स्वयं ही वाँध रखा है। और काल ने तुमें मोह के फींट में फॅमा कर नेरी और शर-संधान किया है। यह स्मृति की जजीर काटन से नहीं कटती और टट तो सकती ही नहीं। उसने सर्पिणी वन कर मारे समार को खा डाला है। इसने हमारे देखते सारे जग को लूट लिया है। कबीर कहता है मैं तो राम कह कर इस स्मृति की जंजीर से छूट गया।

३१

अपने मन को वाँथ कर (मुहार देकर) उमे लगाम पहिनाओ और उस पर समष्टि (मव) की जीन कस कर आकाश में दौड़ाओ। (अर्थात् मन को सयम में ब्रद्ध-ज्ञान की ओर दौड़ाओ) उस पर शुद्ध विचार की मवारी करो और 'सहज' की रकाव पर पैर रख लो। रे मन, चल तुभे वैंकुंठ ले जाकर तेरा उद्धार कर दूँ। और खींच (हिंच) कर तुभे प्रेम का मंगलमय चायुक मार दूँ। कवीर कहता है कि व मवार बहुत ही अच्छे है जो वेंद और कुरान से अलग ही रहते हैं।

35

जिस मुख में पांचों इन्द्रियों के विषय सेवन किए, देखते-देखते उस मुख में जलती हुई लकई। लगा दी। हे राजा राम, तुम मेरा एक दुःख तो काट दां। ( और वह यह कि) में (त्रितायों की) अप्ति में जलता हूँ और (वार वार) गर्भ में निवास करता हूँ। यह शरीर अनेक प्रकार में नष्ट हो गया है। कोई इसे जलाता है और कोई मिट्टी में गाइता है। कवीर कहता है कि हे हरि, मुसे तुम अपने चरणों के दर्शन दो। बाद में चाहे तुम यम ही को मेरे पास क्यों न पहुँचा दो।

33

(ब्रह्म तो) स्वयं ही श्रिम है श्रीर म्वयं ही पवन। यदि वही जलावे तो फिर कौन रत्ना कर सकता है राम का जाप कर्त हुए मेरा शरीर जल ही क्यों न जाय! किंतु राम नाम मेरे हृदय में समा गया है। (मै पूछता हूँ) क्या कोई जलता है श्रीर क्या किसी की हानि होती है ? यह तो सारंगपाणि (ब्रह्म) नट की भाँति श्रपनी गेर

खेलता है। कबीर कहता है कि दो श्रज्ञर (रा श्रौर म) ही कह लो। यदि स्वामी कही होगा तो वह रच्या कर ही लेगा।

#### ३४

न मैंने योग में चित्त लगाया, न ध्यान में । विना वैराग्य के माया नहीं छूट सकी। जब तक राम नाम का सहारा मुक्ते नहीं है तब तक मेरा जीवन कैसे रह सकता है? कबीर कहता है कि मैंने सारा आकाश खोज लिया किंतु मैंने राम के समान(कृपालु) किसी को नहीं देखा।

#### ३५

जिस सिर पर श्रंगार के साथ पाग बाँधी जाती है उसी सिर को खाने के लिए कौवा अपनी चोच समहालता है। इस शरीर और इस धन का क्या गर्व करोगे ? फिर राम नाम में दढ़ क्यों नहीं हो जाते ? कबीर कहता है कि हे मेरे मन, सुन, मरने के बाद तेरा यही हाल होगा!

#### ३६

जिस सुख के माँगने पर आगे दुःख आता है, वह सुख माँगते हुए हमें अच्छा नहीं लगता। अभी तक मेरी आत्मा को विषय-वासना से सुख की आशा है। फिर राजा राम में निवास कैसे हो सकेगा ? जिस सुख से ब्रह्म और शिव भी डरते हैं उसी सुख को हमने सचा सुख समभ लिया है। सनकादिक, नारद, मुनि और शेष ने भी इस शरीर में मन की वास्तविकता नहीं पहिचानी। हे भाई, इस मन को कोई खोजे कि यह शरीर छूटने पर कहाँ समा जाता है। श्री गुरु के प्रमाद से ही जयदेव और नामदेव-इन्हींने भिक्त का प्रेम समभा है। इस मन का न तो कही आना होता है न जाना। इसके संबंध में जिसका अम दूर हो जाता है, उसी ने सत्य पहिचाना है। इस मन का न कोई रूप है, न इसकी कोई रेखा है। यह (ब्रह्म की आज्ञा से ही) उत्पन्न होता है और उसी आज्ञा को समम्म कर उसी में लीन हो जाता है। इस मन का रहस्य कोई बिरला ही जानता है। इसी मन में सुखदेव जी लीन हुए। समस्त शरीरों में केवल एक ही जीवात्मा है और इसी जीवात्मा में कबीर रमण कर रहा है।

### ३७

एक ही नाम जो रात्रि दिवस जाग रहा है, उसी से प्रेम कर कितने ही (साधक) सिद्ध हो गए! साधक, सिद्ध और सभी मुनि अपनी-सी कर हार गए किंतु एक नाम का कल्पतर ही उन्हें तारने में समर्थ हो सका। जो हिर करता है वही होता है, दूसरा नहीं। कबीर कहता है कि उसने तो राम का नाम पहिचान लिया है।

#### ३द

हे जीव, तू निर्लज है, तुमें (थोड़ी भी) लजा नहीं है। तू हिर को छोड़ कर क्यों किसी के पास जाता है? जिसका स्वामी ऊँचा (सर्व शक्तिमान) है, वह दूसरे के घर जाते हुए शोभा नहीं देता। जो तू अपने स्वामी (की अनुभूति से) भरपूर रहेगा तो वह तेरे ही नाथ रहेगा, तुभाने दूर नहीं। जिसके चरणों की शरण में स्वय कमला (लद्मी) है उसके भक्त के घर बोलो, क्या नहीं है ? सब कोई (समन्त ब्रह्माड) जिसकी बात कहने रहा है वहीं तो समथ है और दान करने बाला स्वामी है। कबीर कहता है, ससार में पूर्ण वहीं है जिसके हदय में (हिर के अतिरिक्त) और कोई दूसरा (स्वामी) नहीं है।

38

किसका पुत्र, किसका पिता, किसका कीन है ! कीन मरता है, कीन दुःख देता है ! यह हिर ही एक ऐद्रजालिक है, और उनी ने ननार में यह माया फैला रक्खी है । हाय मैया, में उस हिर के वियोग में कैन जी सकती हूँ । (इसे आत्मा का कथन मानना चाहिए।) किसका कीन पुरुप है और किसकी कीन स्त्री है ! इस तत्व की शरीर रहते विचार लो। कवीर कहता है कि मेरा मन तो इसी ठग से माना है— (यही ठग मुझे पसद आया है) जब में इस ठग को पहिचान लेता हूँ तो उसकी नारी ठग-विद्या (माया) मेरी आँखों से दूर हट जाती है।

80

श्रव मुसे राजा राम की सहायता मिल गई है। जिस कारण मैंने जन्म और मरण (के पाश) काटकर परम गित प्राप्त की है। मैंने अपने को साधुआं की मंगित में लीन कर लिया है। और पंच दूतों (इंदियों) से अपने को छुड़ा लिया है। मैं अपनी जिहा से अमृतमय नाम का जाप जपता हूँ और मैंने अपने को (प्रभु का) बिना मोल का दास बना लिया है। सतगुरु ने मुस्त पर विशेष उपकार किया है। उन्होंने मुसे संसार-सागर से निकाल लिया है। उनके चरण-कमलों से मेरी प्रीति लग गई है और मेरे चित्त में गोविद का दिनोदिन निवास होता है। माया का जलता हुआ अगार दुस्त गया और नाम का महारा होने में मन में मंतोष हुआ। मेरे म्वामी प्रभु जल-थल में व्याप्त हो रहे है और जहाँ में देखता हूँ वहीं मुस्ते नेरे अतर्थामी टीख रहे हैं। मैंने अपनी भिक्त स्वयं ही दढ़ की है क्योंकि पूर्व जन्म के मन्कार मुस्ते मिल गए है। कवीर का स्वामी ऐसा गरीव निवाज है कि जिस पर वह कृपा करता है वही परिपृर्ण हो जाता है।

89

जल में छृत है, थल में छृत है और किरगों में भी (प्रह्मा के अवसर पर) छृत है। जन्म में भी छृत है, और फिर मरने में भी छत है। इस प्रकार तने सुतक से जल कर (परज कर) अपना नाश कर लिया। कह तो रे पंडित, कौन पवित्र है? मेरा मित्र बन कर ऐसा ज्ञान गाता फिरना है! आँखों में भी छृत है (कही शृद्र की दृष्टि न पड़ जाय) बोली में छृत है (कही शृद्र ने बात न हो जाय) और कानों में भी छत है। (कही शृद्र की बात कान में न पड़ जाय)। उठते बैठते तुभे छृत लगती है। यहाँ तक कि भोजन में भी छृत पहुँच जाती है। इस प्रकार कर्म वथन में फॅसने की विधि तो सभी कोई जानते हैं, मुक्त होने की विधि कोई एक ही जानता है। कबीर कहता है कि जो राम को हदय में विचारते हैं उन्हें छूत नहीं लगती।

83

हे राम, यदि तुम्हें अपने भक्त का ध्यान है तो एक भगड़ा सुलभा दो। यह मन बड़ा है या वह जिसमें मन अनुरक्त है ? राम बड़ा है, या वह जो राम को जानता है ? ब्रह्मा बड़ा है या वह जिसे उसने उत्पन्न किया है ? वेद बड़ा है या वह जहाँ से वह उत्पन्न हुआ है ? कबीर कहता है कि मैं (इस भगड़े से ही) उदास हो गया हूं। (मैं पूछता हूं) तीर्थ बड़ा है या हिर का दास ?

४३

ए भाई, देखो ज्ञान की आँथी आई है। माया से बाँथी हुई यह भ्रम की सारी ट्री उड़ गई है। द्विविधा की दो थूनियाँ (बोम्त रोकने वाले खंभियाँ) गिर पड़ीं और मोह का बलेंडा (म्याल) टूट गया। तृष्णा की छानी पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ी और दुर्बु द्वि का मांडा फूट गया। इस आँथी के बाद जो जल बरसा उसी से यह तेरा भक्त भीग गया। कबीर कहता है कि जब उदय होते हुए सूर्य को पहिचाना तो मन प्रकाशित हो उठा। (यहाँ सूर्य का तात्पर्य ब्रह्म-ज्ञान से है।)

88

न हिर का यश सुनता है, न हिर का गुरा गाता है। केवल बकवाद ही में आकाश को (पृथ्वी पर) गिराना चाहता है। ऐसे लोगों से क्या कहा जाय ? जिन्हें प्रभु ने भिक्त से बर्ज्य कर रक्खा है, उनसे हमेशा उरते ही रहना चाहिए। स्वयं तो एक चुल्लू भर पानी नहीं दे सकते और उसकी निदा करते हैं जिसने पृथ्वी पर गंगा बहा दी है। वे लोग उठते-बैठते कपट-चक्र चलाते हैं। स्वयं तो नष्ट होते ही हैं, दूसरों को भी नष्ट करते हैं। बुरी चर्चा को छोड़ कर और कुछ जानते ही नहीं हैं। स्वयं बद्दा भी यदि कुछ कहे तो वे उसे नहीं मान सकते। स्वयं तो अपने को खोते हैं, दूसरों को भी खोते हैं। वे आग लगाकर स्वयं उस घर में सोते हैं। स्वयं तो काने हैं कितु दूसरों पर हँसते हैं। उन्हें देखकर क्रबीर केवल लज्जित ही होते हैं।

84

पितरों के जीवन-काल में उनपर श्रद्धा तो रही नही श्रव उनके मर जाने पर उनका श्राद्ध करते हैं! फिर बेचारे पितर भी क्या कुछ पाते हैं? (श्राद्ध की चीजें तो) कौवे श्रोर कुत्ते ही खाते हैं। कोई मुमे बतला भी तो दे कि कुशलता क्या है? कुशल कुशल करते तो सारा संसार नष्ट हो रहा है! (केवल कहने से ही) कैसे कुशलता हो सकती हैं? मिट्टी के देवी या देवता बनाकर उसके श्रागे जीवों का बलिदान करते हैं। तुम्हारे पितर तो ऐसे हैं कि श्रपनी कही हुई (माँगी हुई) चीज भी नहीं ले सकते। जो लोग निर्जीव की पूजा के लिए सजीव का बलिदान करते हैं उनके लिए श्रांतिमकाल बहुत भयानक हैं। ये संसारी लोग तो राम-नाम की गति न जान सकने से भय

में इवे पड़े हैं। देवी देवता को प्जते हुए घृमते तो हैं कितु परब्रह्म को नहीं मानते। कबीर कहता है कि उनकी वुद्धि जागृत नहीं हुई और वे विषय वामना में ही लिपटे पड़े है।

88

जो जीते हुए मरता है और मर कर फिर जीवित हो उठता है उसे ही शृन्य में समाया हुत्रा समक्षता चाहिए। श्रोर जो इस माया में निरजन रूप होकर रहता है, वह फिर संसार-सागर (योनि रूप से) नहीं पाता। रामरूपी दूध को इस प्रकार मधना चाहिए कि गुरु के श्रादेशानुसार मन स्थिर रहे, तभी इस रीति से श्रमृत पिया जा मकता है। गुरु का वाण-वन्न कुश्चलता में हदय वेध देता है जिससे उसके पद का श्रथं प्रकाशित हो उठता है। वह गुरु शक्ति (शाक्तमत) के श्रेवेर में रम्मी के भूम से रहित होकर निश्चल रूप से शिव-स्थान (वनारम) में निवास करता है। वही विना बाण के धनुष चढा सकता है जिससे उसने हे भाई, यह मंमार भेद रक्खा है। उसका शरीर दशों दिशा की श्रातहित पवन (प्राणायाम) से श्रांदोलित होता रहता है श्रोर (ईश्वर से) उसकी श्रनुरक्ति का मूत्र जुड़ा रहता है। (उमी के उपदेश से) निर्विकार मौन में लीन मन शून्य में समा सकता है श्रोर दिविधा श्रोर बुरी बुद्धि भाग जाती है। कबीर कहता है कि राम नाम में श्रनुरक्ति होने के कारण मैने एक विचित्र श्रनुभव के दर्शन किए।

X/9

हे बैरागी, पवन को उलट कर (प्राणायाम कर) शरीर के अंतर्गत छः चक्कों को (कंडलिनी के द्वारा) वेध कर अपनी सुरित (आत्मा) में शून्य (ब्रह्म-रंध्र) के प्रति अनुराग उत्पन्न कर और जो (ब्रह्म) आता है न जाता है, मरता है न जीता है, उसे खोज। मेरे मन, नू उलट कर अपने आप में ममा जा। गुरु की हुपा से तुभे दूसरी ही बुद्धि मिल गई नहीं तो नू अभी तक वेगाना ही था। जो जैमा मनने हैं उसके अनुसार उन्हें पाम रहने वाला ब्रह्म दूर और दूर रहने वाला ब्रह्म पाम माल्म देता है। जिन्होंने ब्रह्म-रम का पान किया है, व जानने हैं कि ओरी का जल उलट कर बरेडा (छानी) का जल हो जाता है (अर्थान् उनकी वाह्य इदियो अन्तर्म की हो जाती है।) (हे मन) तेरे निर्णुण हप का रहम्य किममें कहूँ ? (जो उसे समन्त मक) ऐसा कोई विवेकी (ज्ञानवान) ही होगा। कवीर कहता है कि जो जैसा पलीता देना है, उसे उसी प्रकार की आग दीखती है।

**₹** 

'सहज' की ऐसी विचित्र कथा है जो कही नहीं जा सकती। वहाँ न वर्षा है, न सागर, न धूप, न छाया, न उत्पत्ति और न प्रलय ही है। न जीवन हे न मृत्यु, न वहाँ दुःख का अनुभव होता है न मुख का। वहाँ शून्य की जाग्रित और ममाधि की निद्रा दोनों ही नहीं है। न वह तोली जा सकती है, न वह छोड़ी जा सकती है, न वह हलकी है, न भारी। उसमें ऊपर नीचे की कोई भावना नहीं है, वहाँ रात और दिन की स्थिति नही है। न वहाँ जल है, न पवन। श्रीर वहाँ श्रिप्त भी नही है। वहाँ तो एकमात्र सत-गुरु का साम्राज्य है। वह श्रगम है, इंद्रियों से परे है, केवल गुरु की कृपा से ही उनकी प्राप्ति हो सकती हैं। कबीर कहता है कि मैं श्रपने गुरु की बलि जाता हूँ। उन्हीं की श्रच्छी संगति में मिलकर रहना चाहिए।

38

हमारा राम एक ऐसा नायक (व्यापार करने वाला) है कि उसने सारे संसार की बनजारा (व्यापार करने वाला) बना दिया है। उस संसार ने पाप और पुर्य के दो बैल खरीदे और पवन (साँस) की पूँजी सजाई। उसने शरीर के भीतर तृष्णा की गाँनि भर दी, इस प्रकार उसने अपना टांडा खरीदा। (उसे रोकने के लिये) काम और कोध कर-वसूल करने वाले हुए और मन की भावनाएँ डाकू बन गई। पंच तत्व मिलकर उससे अपना इनाम वसूल करते हैं, इस प्रकार यह टांडा (भवसागर) के पार उतरा। कबीर कहता है कि ऐ संतो सुनो, अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि घाटी (भक्ति-पथ) पर चढ़ते समय एक बैल (पाप) थक गया है। अब तुम अपनी (तृष्णा की) गाँनि फेंक कर आगे चल पड़ो।

40

नैहर (पेवकडें) में केवल चार दिन रहना है, फिर तो प्रियतम (साहुरडें) की सेवा में जाना होगा। यह बात श्रंधे लोग नहीं जानते क्योंकि वे मूर्ख और श्रज्ञानी हैं। प्रेयसी श्रपना साज-सामान बाँधकर खड़ी हैं। क्योंकि विदा कराने के लिए पाहुने श्राए हुए हैं। वहाँ जो तलाई (छोटी सरोवरी) दीख पड़ रही है, उससे पानी लेने के लिए किस रस्सी की श्रावश्यकता हैं (श्रर्थात् ब्रह्म-ज्ञान के स्नोत का जल लेने के लिए किसी ग्रंथ रूपी रस्सी की श्रावश्यकता नहीं हैं।) यदि उसी च्रण रस्सी दूट जाय तो पनिहारी (श्रातमा) उठ कर चली जाती हैं। यदि स्वामी कृपा करे श्रीर दयालु हो जाय तो श्रपना सारा कार्य सँवर जाय। सौभाग्यशालिनी तो उसे हो समम्मना चाहिये जो ग्रुरु के शब्द का विचार करे। (श्रम्य स्त्रियाँ तो) कर्म-बंधन (किरत) में बंधी हुई हैं, उसी में वे धूमती फिरती है श्रीर उसी प्रकार की बातें कहती हैं, वे बेचारी क्या करे! (परिणाम यह होता है कि) कि वे निराश होकर (इस संसार से) चल खड़ी होती हैं श्रीर उनके चित्त में किचित् भी धेर्य नहीं रहता। कबीर की शरण में जाकर हिर के चरणों से लगो श्रीर उसका भजन करो।

49

योगी कहते हैं कि योग ही अच्छा और श्रेयस्कर है, और कोई दूसरा (संप्रदाय) ठीक नहीं है। र डित और मंडित (जिन्होंने शरीर और सिर के बाल मुड़ा लिए हैं) और एक शब्द में विश्वास रखनेवाले यही कहते हैं कि हम लोगो ने सिद्धि प्राप्त कर ली है। (परतु सच बात यह है कि) हिर के बिना सभी अज्ञानी लोग श्रम-में भूले हुए हैं। अपने की मुक्त कराने के लिए जिस किसी की शरण में जाओ वही अनेक बंधनो

में वंधा हुआ है। उनकी (वतलाई हुई) विधि तो जहाँ से उत्पन्न हुईथी, वहा ही समा गई और उसी समय विस्मृत हो गई। फिर भी पंडित, गुणी और शूर्वीर तो यही कहते हैं कि हम ही (ज्ञान का) दान करने वाले हैं और हम हो वड़े है। (यो तो) जिसे समकाओ वही समकता है और विना समके समार में रहता कौन हं! (किंतु) सतगुरु के मिलने से ही अंधकार से बचा जा सकता है और (उनकी वतलाई हुई) इन्ही रीतियों से ज्ञान का माणिक प्राप्त होता है। दाहने और वाएं विकारों को छोड़ कर (यहाँ वहाँ की वातों में न उलक्त कर) मींधे हिर के चरणों में दढ़ता पूर्वक रहना चाहिए। कवीर कहता है कि जब गूंगा गुइ खा लेता है तो पूछने पर वह क्या कह सकता है! (इमी प्रकार ब्रह्म-ज्ञान का अनुभव करने वाला क्या वतलाए कि उसकी अनुभृति क्या है!)

بې

(शरीर के नष्ट होने पर) जहाँ जो कुछ था वहां अब कुछ नहीं है—पाच तत्व भी वहाँ नहीं रह गए। ऐ वेंदे, में पृछता हूँ कि इडा, पिगला और मुपुम्णा यें (नाड़ियाँ) आवागमन में कहाँ चली जाती है ? तागा (माँम) हटने पर आकाश (ब्रह्म-एंग्र) नष्ट हो जाता है। किर यह तेरी बोलने की शक्ति कहाँ ममा जाती है ? यहीं सदेह मुभे प्रतिदिन कष्ट देता है और मुभे कोई समभा कर नहीं कहता। (इस माया में) जहाँ न तो ब्रह्मांड है, न पिड और निर्माण कर्ता भी नहीं है। (समस्त मृष्टि को) जोड़ने बाला तो सदा अतीत है। किर यह अतीत कहीं किसमें रहता है ? विनाश होने के पूर्व तक न तो (तेरे) जोड़ने से कुछ जुड़ेगा और न (तेरे) तोड़ने से कुछ हट ही सकेगा। फिर कोन किसका स्वामी है, कौन किसका सेवक है और कौन किसके पास जाता है ? कवीर कहता है मेरी तो ब्रह्म से लव लग रही है और में दिन रात वहीं निवास करता हूँ। उसका रहस्य तो केवल वहीं जानता है क्योंक एक वहीं अविनाशी है।

193

श्रुति और म्प्टित ही मुक्त योगी के कर्णी (कान का आम्पण) और मुद्रा (कानों में पहनने का स्फिटिक कुंडल) है और समस्त बाहर का घरा (चितिज) ही मेरा पहनने का वस्त्र (खिथा) है। मेरा उठना-बैठना जून्य गुफा (ब्रह्म-रंब्र) ही में है और मेरा सप्रदाय कर्मकांड (कलप) से रहित है। मेरे राजन, मे ऐमा बैरागी और योगी हूँ जिसकी, शोक से रहित होने के कारण, मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मांड और उसके खड मेरी सिंगी (सीग की तुरहीं) है और पृथ्वी (मिंह) मेरा बदुवा है, सारा ससार ही भन्म से परिपूर्ण है। मृत, वतमान और मिविष्य इन तीन चाणों में ही मेरी ताड़ी (ब्राटक) लगी हुई है। और इन तीनों को पलटने में ही (भिविष्य को वर्तमान या मृत, मृत को वर्तमान या भविष्य, वर्तमान को मृत या भविष्य) इन बंधनों से छूटता हूँ और सर्वव्यापी हो जाता हूँ। युगो युगों से सरस्वती ने जिस सजाया है

ऐसे मन श्रोर पवन को मैने अपना त्वा बना लिया है। इससे मेरी शरीर की तंत्री स्थिर हो गई श्रोर अनाहत नाद की जो वीगा बजी उसका स्वर कभी नही दूरा। इसे अनकर अने वालों के मन आनदसं परिपूर्ण हो गए और माया आस्थिर हो उठी। कबीर कहता है कि (मेर सदश) जो बैरागी खेल जाता है (अपने जीवन में ऐसे प्रयोग करता है) उसका आवागमन छूट जाता है।

#### 48

नौ गज, दस गज और इकीस गज की एक पुरिश्रा तानी गई (श्रर्थात् नरी पर ताने श्रीर बाने की वनने से पहिले फैलाया। यहाँ नौगज श्रीर दस गज बाने के लिए श्रीर इकीस गज ताने के लिये मानना चाहिए।) उस पुरित्रा के फैलाव में साठ सूत रक्खे गए स्त्रीर उसमें नव खड डालकर राछ के द्वारा बहत्तर भाग किए गए। इस प्रकार इस करघे पर बहुत वस्त्र लगा। यह वस्त्र बिनवाने के लिए (मॉ) चली। लेकिन जुलाहा घर छोड़कर जा रहा है। (उसका कारण यह है कि) न तो कपड़ा करघे के बेलन पर लिपटता है श्रीर न वह मोर-(लकड़ी की कमचियों के सहारे) श्रादि से ठीक तरह सधा ही रहता है क्योंकि ऋधिक माँड लग जाने से ढाई सेर कपड़ा पाँच सेर हो गया है। (यदि वुनने की सुविधा के लिए मॉड़ कम लगाया जाय ख्रौर) ढाई सेर को पाँच सेर न किया जाय तो वह भागड़ालू स्त्री भागड़ा करने लगती है। (वह भागड़ा इसलिए करती है कि यदि मेरा कपड़ा अधिक भारी होगा-वास्तव में हो ढाई सेर ही लेकिन यदि वह पाँच सेर के वजन का हो जाय तो पैसे अधिक मिलेंगे लेकिन बेचारे जुलाहे की मुसीबत यह है कि यदि वह कपड़ा भारी करने के लिए मॉड़ ऋधिक लगाता है तो या तो कपड़ा करघे में नही लिपटता या कोशिश करने पर भी खिचाव में भोल श्रा जाता है। सूत का फैलाव तुला नहीं रहता।) फिर कही दिन को भी बैठकर बुना जाता है ? दिन का बाजार (बैठ या पैठ) है जहाँ अच्छे अच्छे खरीद करने वाले मालिक आते हैं उनसे ही बरकत होती है। यह कोई वक्त है कपड़े बुनने का ? इस समय यहाँ क्यो कपड़ा बुनवाने के लिए त्राई है ? (प्रात:काल कपड़े बुनने का ऋच्छा समय होता है।) फिर पास रक्खा हुत्र्या पानी का यह कुँडा भी फूट गया जिससे सारी पुरिया भीग गई। इसीलिए जुलाहे को गुस्सा आ गया। फिर बाने को बुननेवाली जो ढरकी (Shuttle Cock ) है वह भी खराब हो गई है। या तो उससे तागा ही नही निकलता या यदि निकलता है तो उलम्मकर रह जाता है। (फिर जुलाहे को मुमलाहट क्यों न हो ?) कबीर कहता है कि ऐ पगली ! (बेचारी) तू यह सारा पसारा छोड़कर जीवन बिता।

44

एक (त्रात्मा की) ज्योति उस (एक परब्रह्म की) ज्योति से मिल गई। अब और कुछ हो अथवा न हो। जिस घट (शरीर) में राम नाम की उत्पत्ति नही होती वह घट फूट कर नष्ट हो जाय तो अच्छा है। ऐ संदर साँवले राम, मेरा तुम्में अनुरक्त हो गया है। साधु मिलने से ही सिद्धि होती है इसमें चाहे योग हो या भोग हो। इन

दोनों के संयोग से ही राम-नाम से संयोग हो सकता है। लोग सममते हैं कि (जो कुछ मैं कह रहा हूँ) यह एक साधारण गीत है, किंतु वस्तुतः यह ब्रह्म-विषयक विचार है जो काशी में मनुष्य को मरते समय दिया जाता है। गाने वाला श्रीर सुनने वाला चाहे जो कोई हो, लेकिन तू हिर के नाम से चित्त लगा। श्रीर ऐसा करने से—कबीर कहता है कि—परम गित की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता।

#### 4६

जिन्होंने (अपने बचने का) यत्न किया, वे सब डूब गए। इस प्रकार भव-सागर को वे लोग पार नहीं कर सके। कर्म, धर्म और अनेक संयम करते हुए अहंकार की बुद्धि ने उनका मन जला दिया। जो साँस और भोजन का देने वाला स्वामी है उसे तूने मन से क्यो भुला दिया? तेरा जन्म हीरा और लाल (जैसे अलभ्य रहों) की भाँति अमूल्य है, उसे तूने कौड़ी (साधारण ममता और मोह) के बदले दे रक्खा है! तुफे तृष्णा, तृषा भूख और भूम कष्ट देते है किंतु इन कष्टों का विचार तू हृदय में नहीं करता। तेरे मन में केवल मतवाला मान ही रह गया, तूने गुरु के शब्दों को कभी हृदय में धारण नहीं किया। स्वाद से आकर्षित होकर इंद्रियों ने तुफे रस की ओर प्रेरित कर दिया और तू विकार से भरे हुए यौवन का रस लेता फिरता है। कर्मकांड से तू (बुरे) संतों के संग में केवल लोह और काष्ठ की माला (और साधुओं के आभूषण आदि ही) हृदय में धारण करता है। अनेक योनि और जन्मों में भूमित होकर भागते हुए हम थक गए और दुःख सहन करते हुए भी अब हम शिथिल हो गए। कबीर कहता है कि अब तो गुरु के मिलने से ही महारस (ब्रह्मानंद) मिलेगा और प्रेम-भक्ति के सहारे इस (भव-सागर) से निस्तार होगा।

#### و بع

कच्चे भराव की तरह यह पागल मन ऐसी हिन्तिन है जिसने अपनी गित में इेश्वर की रचना कर डाली है। (अथवा हे पागल मन! कच्चे भराव की तरह यह शरीर की हिन्तिन ऐसी है जिसने अपनी बुद्धि के विकास में स्वयं ईश्वर की सृष्टि कर डाली हैं) और काम-वासना के हाथी उसके वश में इस प्रकार आ गए है कि अंकुशो की मार सिर पर सहन करते हैं (लेकिन हटते नहीं।) हे पागल मन, तृ विषय वासनाओं से वच और समम कर हिर से प्रेम कर। निर्भय होकर हिर का भजन न करने से राम हिर्म पत्रा जहाज पकड़ में नहीं आता। हे पागल मन, तृने हाथ पसार कर (विषय-वासनाओं को) उसी प्रकार सुट्टी में पकड़ लिया है जिस प्रकार बंदर (सकरे मुँह के वरतन में से) अनाज सुट्टी में भर कर निकालना चाहना है। लेकिन छूटने में किटनाई होने से (वह पकड़ा जाता है और) घर घर के दरवाजे नाचता फिरता है। हे पागल मन, माया का व्यवहार तो जैसे (समर की) नलनी है जो (देखने में अन्यंत आकर्षक है कितु भीतर हई भरी रहने के कारण रस-ई न है) सुगं को आकर्षित कर लेती है। और उस माया का विग्तार उसी प्रकार है जैसे कुसंभी

रंग का जो पानी पड़ते ही फैलता जाता है। हे पागल मन, तूने स्नान करने के लिए अनेक तीर्थ बनाए और पूजने के लिए बहुत से देवताओं को बनाया। लेकिन कबीर कहता है कि हे पागल मन, इन से तू संसार से मुक्त नहीं हो सकता। तुमे मुक्ति तो हिर की सेवा से ही मिल सकती है।

45

(राम-नाम का धन इस प्रकार है कि) न तो उसे श्रम जलाती है, न वायु श्रमने में लीन करता है श्रोर न चोर उसके समीप श्रा सकता है। इसलिए राम-नाम के धन को संचित करना चाहिए, क्योंकि वह धन कहीं नहीं जा सकता। हमारा धन तो माधन,गोविंद श्रीर धरणीधर है। इसी को वास्तव में धन कहना चाहिए। जो सुख गोविंद प्रभु की सेवा में मिलता है, वह सुख राज्य (करने) में भी नहीं प्राप्त हो सकता। इस धन के लिए शिव सनक श्रादि खोजते खोजते वीतरागी हो गए! यदि मुकुंद को मन मान लिया जाय श्रीर नारायण को जिह्वा, तो यम का बंधन किसी प्रकार भी (गलें में) नहीं पड़ सकता। मेरे गुरु ने ज्ञान श्रीर मिक्त का धन मुक्ते दिया इस कारण उनकी सुबुद्धि में ही मेरा मन लग गया। जो मन स्वयं तो (विषय-वासनाश्रों में) जल रहा है किंतु (ईश्वर-ज्ञान रूपी) जल-थंभन के लिए दौड़ रहा है। (श्रर्थात् विषय-वासनाश्रों में जलते हुए भी ईश्वर की श्रमुभूति रूपी शीतल जल को श्राने से रोक रहा है) उसका भूम-बंधन का भय भाग गया। (श्रर्थात् वह ससार में ही लीन हो गया।) कबीर कहता है कि ऐ कामदेव के मद से उन्मत्त (मनुष्य), तू श्रपने हृदय में विचार कर देख। तेरे घर में लाखों श्रीर करोड़ों घोड़े श्रीर हाथी है। (तुफे इतना सुख नहीं है जितना मुफे है क्योंकि) मेरे घर में केवल एक मुरारी ही हैं।

48

जिस प्रकार बंदर है जो हाथ की मुट्टी चनो से भर लेता है और लोभ से नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार यह मनुष्य है। वह लालच से तरह तरह के काम करता फिरता है और उन्हीं के अनुसार बार बार बंधन में पड़ता है। इस प्रकार भित्त के बिना उसका जीवन व्यर्थ ही गया। साधु-संगति और भगवत्-भजन बिना उसके लिए कहीं भी सुख नहीं रह सका। जिस प्रकार उद्यान में फूल फूलते हैं और उनकी सुगंधि कोई नहीं लेता। (काल उन्हें नष्ट कर देता है।) उसी प्रकार जीव अनेक योनियों में भ्रमण करता है और काल बार बार उन्हें नष्ट करता है। यह धन, यौवन, पुत्र और ब्री केवल हश्य-मात्र के रूप में मनुष्य को दिये गए हैं। उन्हीं में यह मनुष्य अटक कर उल्पम गया है, वह इंदियों से प्रेरित जो हो गया है। जीवन की अवधि ही अपि है, और यह शरीर जिसका चारों और से श्रंगार किया गया है एक तिनके का महल है (जो पल भर में जल जायगा।) कबीर कहता है कि भव-सागर पार करने के लिए मैंने सतगुरु की शरण ली है।

ξo

मैले पानी और उज्जवल मिट्टी से इस शरीर की प्रतिमा बनाई गई हैं। न मैं कुछ हूँ और न कोई चीज ही मेरी हैं। यह शरीर, यह संपत्ति और यह समस्त आनंद हे गोविंद, तेरा ही है। इस मिट्टी में पवन का समावेश किया और गोविंद ने यह माया-प्रपंच चलाया है। कुछ लोगों ने असंख्य धन का संचय किया है किंतु अंत में उनकी भी कपाल-किया मिट्टी के घड़े फोड़ने की भाँति की गई। कबीर कहता है कि अंत में ओसारे में (मकान से हट कर) [खुदे हुए गढ़ें (नीव) में उसका अंत होता है] और वह अहंकारी च्या भर में नष्ट हो जाता है।

٤9

ए जीव, राम को इस भाँति जपो जिस भाँति घ्रुव और प्रह्वाद ने हिर का जाप किया था। हे दीनद्यालु, मैने एक मात्र तेरे भरोसे अपने समस्त परिवार को जहाज पर चढ़ा लिया है। (अब इस भव-सागर से तू ही पार लगा।) तू जिससे चाहे उससे अपनी आज्ञा मनवा किंतु इस जहाज को तू पार लगा दे। गुरु के प्रसाद से मेरे हृदय में ऐसी बुद्धि समा गई है कि मै आवागमन से रहित हो गया हूँ। कबीर कहता है कि एक सारगपािए (राम) का ही तू भजन कर। भव-सागर के इस पार और उस पार सभी जगह वही एक दानी है।

६२

(पिछली) योनि को छोइकर जब मैं इस जग में आया तो इस संसार की हवा लगत ही मैं अपने स्वामी को भूल गया। अतः हे जीव, तूहिर के गुए गा। (यह आश्चर्य तो देख कि) तूगर्भ-योनि में ऊपर (मुख किए हुए) तप करताथा। फिर भी जठराग्नि से तू सुरचित रहा। तूचौरासी लच्च योनियों में घूम कर आया है। (अब तूऐसा भजन कर कि) इस योनि से छुट कर तुभे किसी और जगह न जाना पड़े। कबीर कहता है कि तूसारगपाणि (राम) का भजन कर जो न आते हुए दीखता है और न जात हुए ज्ञात होता है। (अर्थात् जो सदैव स्थिर और चिरंतन है।)

\$3

न तो न्वर्ग-निवास की श्रमिलापा करना चाहिए, न नर्क-निवास से डरना चाहिए जो कुछ है.ना होगा, वह तो होगा ही, मन में श्राशा ही क्यों की जाय ? (केवल) राम का गुरा गाना चाहिए जिसने परम-पद की प्राप्ति हो। जप क्या है? तप क्या है ? संयम क्या है ! वत श्रोर न्नान क्या है ? जब तक कि भगवान के भिक्त-भाव की युक्ति न जानी जाय ! न तो सर्पात्त देखकर प्रसन्न होना चाहिए और न विपत्ति देखकर रोना चाहिए। जैसी संपत्ति है, वैसी ही विपत्ति है। श्रोर होगा वही जो ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट है। कबीर कहता है कि श्रव मुक्ते ज्ञात हो गया कि (वह ब्रद्ध) संतों के हद्य के भीतर है। वन्तुतः संवक वही है श्रोर सेवा उसी की श्रव्ही है जिसके हृद्य में सुरारि (ब्रद्ध) निवास करते हैं। ६४

रे मन, तरा कोई नहीं है, तू व्यर्थ ही (औरों का) भार मत खीच। यह संसार तो वैसा ही है जैसा पत्ती का वृत्त-वसरा। मैने तो राम-रस पी लिया है जिससे (संसार की विषय वासना के) अन्य रस भूल गए है। दूसरों के मरने पर रोने से क्या लाम? जब स्वयं अपनी स्थिरता नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है, वह अवश्य नष्ट होगी। इसलिए (मै क्यो रोऊँ १) मेरी बलाय दुखी होकर रोय! जहाँ जैसी मृष्टि है ब्रह्म ने वैसी ही (अवस्था के अनुकूल) उसकी रचना की है। कितु लोग उसका (अनुचित रूप से) रस पीने में लगे हुए है। कबीर कहता है कि हे बैरागी, तू अपने चित्त में जागृति लाकर राम का स्मरण कर (अथवा कबीर कहता कि हे चित्त, तू चैतन्य होकर वीतराग से राम का स्मरण कर।)

६५

कामिनी आँखों में ऑस् भर कर और लंबी साँस लेकर (अपने स्वामी का) मार्ग देख रही है। न तो (अधिक अश्रुओं से) उसका हृदय भीगता है। (इस डर से कि अधिक अश्रुओं से) उसका हृदय भीगता है। (इस डर से कि अधिक अश्रुओं से नेत्र-ज्योति धूमिल न पड़ जावे) और न अपने स्थान से उसका पैर हटता है, (न कही जाती है, इस डर से कि न जाने कब उसके स्वामी उसे दर्शन देने चले आवे) उसे तो एक-मात्र अपने (स्वामी) हिर के दर्शन पाने की आशा है। ए काले काग, तू क्यों नहीं उड़ जाता ? जिससे मुफ्ते अपने प्यारे राम शीघ्र ही मिल जावे ? कबीर कहता है कि जीवन के मोच्च के लिए हिर की भिक्त करनी चाहिए। एक नारायण के नाम का आधार ही लिया जाय और जिह्वा से राम में ही रमण किया जाय (या जिह्वा से राम नाम ही उच्चारण किया जाय।)

६६

श्रास-पास तुलसी के घने वृत्त हैं। बीच में बनारस गाँव हैं। इसका सौंदर्य देख कर (परमात्मा रूपी) ग्वालिनि मोहित हो गई है। (कबीर कहते हैं कि ऐ ग्वालिनि, तू यही निवास कर) मुभे छोड़ कर कही भी श्राना-जाना छोड़ दे। हे (प्रभु) सारंगधर, मेरा मन तुम्हारे ही चरणों में लग गया है। तुम तो उसीको मिलते हो जो परम सौभाग्यशाली है। यो तो समस्त वृंदावन के मन को हरने वाले कृष्ण गोपाल गायें चराते हुए (ईश्वर माने आते हैं) किंतु ऐ सारंगधर, तुम जिसके स्वामी हो, वह मै हूँ और मेरा नाम कबीर है।

६७

कितनों ही ने बहुत से वस्त्र पहिन रक्खे है श्रौर कितनों ही ने वन में वास कर लिया है कितु ऐ मनुष्य, ईरवर से धोखा करने में तुम्हें क्या मिला? जल मे श्रपना शरीर डुबाने से तुम्हे क्या लाभ हुश्रा ? ऐ जीव, मै जानता हूं कि तू नष्ट होगा। श्ररे मूर्ख, श्रविगत (ब्रह्म) को सममा। मैने जहाँ जहाँ देखा फिर वहाँ दूसरी बार दृष्टि भी नहीं की क्योंकि (सभी) माया के साथ लिपटे हुए हैं। ज्ञानी, ध्यानी तो बहुत उपदेश ६=

रे मन, तू अपना भ्रम छोड़ दे और निम्मंकोच होकर प्रकट हुए से कार्य कर। (समक्त ले कि) तू इस माया से दंडित किया गया है। क्या ग्रवीर कभी सम्मुख संप्राम से डरता है? या सती स्त्री क्या कभी (भंडार) संपत्ति का सचय करती है? रे पागल मन, तू अपनी अस्थिरता छोड़ दे। जब तूने अपने हाथ में (सत्य-वत) का सिंधीरा ले रक्खा है तब अपने को जला कर समाप्त कर देने में ही तुक्ते सिद्धि मिलेगी। संसार काम, कोध और माया से असित होकर इसी प्रकार असमंजस या अड़चन में पड़ा हुआ है। इसलिए कवीर कहता है कि उच्चातिउच्च राम को मैं कभी नहीं छोड़ुगा।

33

तेरा त्राज्ञा-पत्र मेरे सिर-माथे हैं। उस पर फिर में क्या विचार करूँगा ? तू ही नदी है, तू ही कर्णधार है और तुमी से मेरा निस्तार होगा। ऐ बंदे, तेरा अधिकार तो केवल वंदना करने में ही है। स्वामी चाहे कीथ करे या प्यार करे। तेरा नाम ही मेरा आधार है। (इसका परिणाम यह होगा कि) आग भी फूल की भाति हो जायगी। कबीर कहता है कि मै तो तुम्हारे घर का गुलाम हूँ। चाहे मारो, चाहे जिलाओ।

७०

चौरासी लाख जीवो की योनियों में भ्रमण करते हुए नद (कृष्ण का पिता) बहुत थक गया। उस बेचारे का बहुत बड़ा भाग्य था कि (उसके घर में) भक्तों के लिए अवतार लिया गया। तुम जो (कृष्ण को) नंद का पुत्र कहते हो तब (मै पूछता हूँ कि) नद किमका पुत्र था? जब पृथ्वी आकाश और दसो दिशाए नहीं थीं तो यह नंद कहाँ था? बस्तुतः 'निरंजन' तो उसी का नाम है जिस पर न तो संकट पड़ते हैं और न जो योनियों में भ्रमण करता है। कबीर का म्वामी तो ऐसा देवता है जिसके न माता है और न पिता।

59

ऐ लोगो, मेरी निंदा करो, मेरी निंदा करो। निंदा तो भक्त को बहुत प्यारी है। उसके लिए तो निंदा ही पिता है और निंदा ही माता। यदि निंदा होती है तो (समभ लो कि) वैकुंठ जाना (निश्चित) है और नाम के तन्त्र को मन में स्थान देना भी (निश्चित) है। यदि निंदा होती है तो हदय शुद्ध हो जाता है। (दूसरेशब्दो में) हमारे (मैले) कपड़े (मानो) निंदक ही घोता है। जो निंदा करता है वह हमारा मित्र है। और उसी निंदक में हमारा चित्त (निवास करता) है। निंदक वही है जो निंदा स्पर्धा के साथ, होड़ लगा कर करे। तभी तो निंदक हमारा जीवन नम्र बनाता है। भक्त कबीर के लिए तो (एक मात्र) निंदा ही मार हप है। क्योंकि (अंत में) निंदक तो हुब जाता है और हम पार उतर जाते हैं।

હર

हे राजा राम, तू ऐसा निर्भय तरण-तारण स्वामी है (कि मैं क्या कहूं!) जब हम थे तब तुम नहीं थे, अब जब तुम हो तो हम नहीं हैं। अब हम और तुम ऐसे अभिन्न हो गए हैं कि (तुम्हें) देखते ही मन को (इस बात का) विश्वास हो जाता है। जब बुद्धि (का प्रधान्य) था तब बल किस प्रकार रह सकता था? अब बुद्धि और बल दोनों ही परी ज्ञा में नहीं ठहरते। कबीर कहता है कि (राजा राम ने) मेरी बुद्धि हर ए जर ली है। और जब सांसारिक बुद्धि ही बदल गई, तो मैंने सिद्धि प्राप्त कर लीहै।

७३

हे मन, तूने षट् नेम कर अपनी कोठली [शरीर] को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया और तुभे उसके भीतर एक अनुपम वस्तु (आत्मा) दिन्यत हुई। उसे तूने अपने प्राणों के कुंजी और ताले से अविलंब सुरिच्चत किया। किंतु हे भाई मन, तू जागता रह। तूने बेखबर होकर अपना जन्म व्यर्थ ही खो दिया। चोर तेरा घर लूटे जा रहा है। दरवाजे पर पाँच पहरेदार (पंचेद्रियां) रहते हैं किंतु उनका कोई विश्वास नहीं है। तू जाग और चैतन्य-चित्त रहते हुए भी तू (ब्रह्म-ज्ञान का) प्रकाश अपने हाथ में ले। नवीन घर [शरीर] को देखकर कामिनी (माया) भी आनंद से आत्म-विस्मृत हो गई। किंतु उसे वह अनुपम वस्तु (आत्मा) नहीं मिली। कबीर कहता है कि फिर भी उसने नवो स्थान (शरीर के नव द्वार) तो लूट लिए किंतु वह दसवें द्वार (ब्रह्म रंध्र) तक नहीं पहुँच सकी। उसी में आत्मा का तत्व लीन हो गया था।

ওপ

माई, मुसे दूसरी भॉित से न समस तेना और न (किसी भाँति) सिन्न हो जानना। जिसके गुएा शिव और सनक आदि गाते हैं, उसी (ब्रह्म) में मेरे प्राएा निवास करते हैं। एक के द्वारा आचरित ज्ञान का प्रकाश हृदय में है और मेरा ध्यान गगन-मंडल (ब्रह्म-रंध्र) में है। विषय-रोग और भय के बंधन दूर हो गए और मन में वास्तिक घर की शांति आ गई है। (वैसी शांति जो एक विदेश से आये हुए को अपने घर पहुँचने पर मिलती है।) एक ही बुद्धि और प्रेम से मैने अपने स्वामी को पूर्णारूपेए। समस लिया है अब किसी दूसरे को मन में लाने की आवश्यकता नही है। चंदन की सुगंधि से मेरा मन सुगंधित हो उठा है और त्याग से मेरा मन का सारा अभिमान घट गया है। जो अपने स्वामी के यश का गान और ध्यान करता है, उसके लिए ही प्रभु का स्थान है। और वही सौभाग्यशाली है जो अपने मन में कर्म-की प्रधानता का मंथन करता है। मैंने शक्ति और शिव को काट कर (अर्थात् शाक्त और शैवो के सिद्धांतों का खंडन कर) अपनी आत्मा का 'सहज भाव' प्रकाशित किया है और एक ब्रह्म में में एक होकर लीन हो गया हूँ। कबीर कहता है कि मैंने गुरु का सत्संग प्राप्त कर महासुख पाया और चिकत (ध्रमते हुए) मन को संतोष दिया। (पंक्तियों के अंत में 'मां' केवल राग-पूर्ति के लिए रक्खा गया है।)

### वावन ऋखरी

و'و

वावन श्रचर श्रोर तीन लोक-इन्हीं में नमन्त पृठि ह । कितु ये श्रचर नष्ट हो जायंगे क्योंकि वह अचर (ब्रह्म) इन बादन अचरों में नहीं है। जहां ध्वनि हैं. वहीं अत्तर है और जहां ध्विन नहीं है, वहां मन की स्थिरता नहीं है। किन ब्रह्म 'ध्वान' श्रीर 'श्र-ध्वनि' के मध्य में है। वह जैसा है, उसे उनी रूप में कोई नहीं देखता। यदि तुमने त्रक्लाह (ईरवर) को पा निया तो क्या वहांगे (उम ब्रद्धानद मे मौन ही रहना होगा ।) और यदि कुछ कहोंगे भी तो किसका उपकर करांगे ! जिसका तीन लोक में विस्तार है वह तो वट के बीज ही में मुद्रम रूप से रमण कर रहा है। श्रक्षाह को पाने के छः भेद है, उस भेद को कुछ कुछ जन भी लिया जा सकता है। किनु यदि उस मेद को उलट कर तुम केवल अपने मन को बेध लो तो उस अमंग और अछेद (जिसको विभाजित नहीं कर सकते और जिसका छेदन नहीं कर सकते) ब्रह्म को पात्रोंगे । तुर्क (सुसल्सान) 'तरीकत' जानता है और हिंदू बेट और पुरासा पढ़ता है। ये लोग ऋपना सन ससभाने के लिए थोड़ा बहुत जाने पढ़ते है। सैने सब से प्रारंभ में 'श्रो' ध्वनि से परिपूर्ण श्रोकार को ही जाना है । क्ति (लोग) उसे लिख कर मिटा देते है और उसे मानते भी नहीं है। वण्तव में जो 'ओ' ध्विन के खोकार की देख पात है उसे देखने के ब्रानंतर फिर किनी तरह से भी उनका विनाश नहीं हो सकता।

- क—सं (महस्रदत्त) कमल में कुडितिनी-िकरण का प्रवेश हुआ। आंर नहसार के चंद्र का उदय होने पर भी पंखुडियां मंपुटित नहीं हुई। और वहां जो उस नहस्र-दल कमल का रम (अमृत) प्राप्त हुआ उनका आनंद अकथनीय है। उस कह कर क्या नम-नाया जाय?
- ख—सं खोड़ि (अथान् पट्चक) की अनुभृति हुई। खाँर उन पट्चको को छोड़ कर दसो दिशाओं से दाँड़ने की आवश्यकता नहीं रही। जब जीव खनस (स्वासी) की पहिचान कर चुमा धारणा कर लेता है तभी तो वह मुक्त खाँर स्वतंत्र होकर अच्चय पद की प्राप्ति करता है।
- ग—मे गुरु के वचन की पहिचान होनी चाहिए ग्रांर उस वचन के अतिरिक्त कोई दूसरी वात सुननी भी नहीं चाहिए। पद्मी की भाति (किसी वस्तु का नार लेकर) कही न जाय। केवल अगह (जो पकड़ा न जा नके ऐसे बद्ध को) पकड़ कर गगन में (ब्रह्म-राज्ञ या गुन्य में) निवास करे।
- घ—से बह (ब्रह्म) घट घट में निवास करता है। ख्राँर घट (वस्तु या शरीर) के फूटने से भी वह कभी घटता (कम होता) नहीं है। यदि उस घट के किनारे तुम लग जाख्यों तो उस घट को छोड़ कर ख्राँघट (विकट न्थान में) दोड़ने की क्या ख्राव- स्यकता ?

- से निप्रहैं (त्र्रात्म-संयम) में स्नेह कर त्रपने संदेह का निवारण करो। किसी
  प्रकार का निषेध देखकर न भागना यही सब से बड़ा चातुर्य है।
- च—से ही यह (संसार का) बड़ा भारी चित्र बनाया गया है। इस चित्र को छोड़कर चित्रकारों की खोर चैतन्य बनो। यह (संसार की) उत्तम्मन तो चित्र-विचित्र (रंग-बिरंगी) है। इस चित्र को छोड़कर इसके चित्रकार में ही चित्त लगाओ।
- छ—यह तो छत्रपति (ईश्वर) के पास है। इसी 'छ' में छक कर श्रीर सारी श्राशाश्रों को छोड़ कर क्यो नही रहते १ रे मन, मैने तुमे च्राण च्राण सममाया। तूने उसे (ईश्वर) को छोड़कर श्रापने श्रापको क्यों (संसार के) बंधन में डाल दिया है ?
- ज—से यदि जीते-जी हम शरीर (की इंद्रियों) को जला दें तो यौवन के जलाने से उसे (ब्रह्म से मिलने की) युक्ति मिल जायगी। इस प्रकार सुलग कर जब ब्राह्मी जल जाता है तब कही जाकर वह उज्ज्वल ज्योति प्राप्त करता है।
- भ से (इस संसार से) उल्पम-सुलभ नहीं जाना चाहिए। हमेशा इससे भिभक कर ही रहना चाहिए क्योंकि इसका कोई प्रमाण या विश्वास नहीं है। खीभ खीभ कर दूसरों को सममाने की क्या आवश्यकता! भगड़ा करने से भगड़ा ही हाथ आवेगा।
- जो तेरे शरीर के अत्यंत निकट है उसे छोड़कर दूर क्यों जाता है ? जिस कारण (तूने) ससार को खोजा, वह तो निकट ही मिल गया ?
- ट—इस घट में (इंद्रियों के) बड़े भयानक घाट हैं। तू (ब्रह्म-रंप्न का) दरवाजा खोल कर (सहस्रार के) महल में क्यों नहीं चला जाता ? उस स्थान को अटल देखकर तू कही वहां से टल न जा। जब तू उसी से लिपट कर रहेगा तो तू अपने घट (शरीर) का परिचय प्राप्त कर लेगा।
- ठ—से समीप रहने वाला ठग (इंद्रियों का विषय) दूर हो जाता है श्रीर ठग के दूर होने पर कठिनता से मन में धैर्य श्राता है। जिस ठग ने सारे संसार को ठग कर खा लिया उस ठग को ठगने वाला मन स्थल पर श्रा गया।
- ड—डर उत्पन्न होता है और डर विनष्ट होता है। उसी एक डर में (दूसरा) डर समा कर रहता है। यदि तू एक बार डरेगा तो फिर (सदैव) तुम्मे डर लगेगा; किंतु यदि तू एक बार निडर हुआ तो डर तेरे हृदय से (सदैव के लिए) भाग जायगा।
- ढ—यदि तू ढूँढ़ता है तो ढिग (अपने समीप ही) ढूँढ़, दूसरी जगह क्यों ढूँढ़ता है ? (दूसरी जगह) ढूँढ़ते ढूँढ़ते तेरे प्राण ही ढह गए (नष्ट हो गए)। जिस समय स्रमेरु (मेरु दंड) पर चढ़ कर तू ढूँढ़ने आया तो जिसने इस गढ़ को गढ़ा है, वही उस गढ़ में पाया गया।
- या—रया में सम्मुख होकर जूमने की भाँति मनुष्य को स्नेह करना चाहिए उस (ब्रह्म) से जो न मरता है न जीता है। श्रीर उसी का जन्म धन्य समम्मना चाहिए जो केवल एक (मन) को मारता है श्रीर श्रानेक (इंद्रियों) को यों ही छोड़ देता है।

- (क्योंकि वह समम्तता है कि मन को मारने से इंद्रियां स्वय मर जायंगी।)
- त—(ब्रह्म तो) अन्तर हैं जो किसी प्रकार तरा नहीं जा सकता। उसका शरीर समस्त त्रिभुवन में समाया हुआ है। यदि समस्त त्रिभुवन मन में समा जावे तो तत्व सं तत्व मिल कर सुख प्राप्त हो सके।
- थ—(ब्रह्म) अथाह है, उसकी थाह नहीं पाई जा सकती। वह तो अथाह है कितु यह (संसार) स्थिर नहीं रहता। जो थोड़े ही स्थल में (श्रूच में) अपने स्थान को बनाना प्रार्भ करता है वह बिना ही महारे मिहर (शरीर) को स्थिर कर लेता है।
- द—इस विनाश होने वाले ससार को देख कर उसमें, ने देखें जाने वाले (ब्रद्य) के समान ही विचार रखना चाहिए। जब दशमद्वार (ब्रद्य-रप्र) में (कड़ानिनी की) कंजी दोगे तभी दयालु (ब्रह्म) का दर्शन कर सकेगे।
- ध— अर्थ (नीचे) और ऊर्ध्व (अपर) का निर्णय करते हुए देखोगे कि अर्थ भाग ऊर्ध्व भाग में निवास करना चाहता है। कितु यदि अर्थ भाग के बदले ऊर्ध्व भाग (मित्तने के लिए) गतिशील हो तो अर्थ भाग और ऊर्ध्व भाग दोनों ही मिल जाय (और मिल कर एक हो जावे) तथा मुख की प्राप्ति हो।
- न—(उस ब्रह्म की श्रोर) रात दिन निरखते (निरीक्त एकरते) ही व्यतीत होता है। श्रीर निरखते निरखते नेत्र लाल हो जाते हैं। जब देखने के इस श्रभ्यास में (उस ब्रह्म की) प्राप्ति हुई तब (मैने) दृश्य श्रीर दर्शक दोनों को एकाकार कर लिया।
- प—श्रपार (जो ब्रह्म) है उसका पार नहीं पाया गया तो (उसकी) परम ज्योति से परि-चय प्राप्त किया गया। जब पांचो इदियों का निम्नह किया गया तो पाप श्रोर पुराय दोनों से निम्तार या छुटकारा मिल गया।
- फ—िबना फूल के फल (पट्चक) होते हैं, उनके फंको (खडो) को जो कोई देख ले तो उस पर विचार करने ही (संसार की) घर्टी में नहीं पड़ना पड़ता और उस फल के खंड-खड़ सारे शरीर को खड-खंड कर देने हैं। (शारीरिक वासनाएँ नष्ट-भ्रष्ट हो जाती हैं।)
- ब—जब ब्रह्म-विदु उस महाविदु (ब्रह्म) से मिलाया तो दोनो विदुयों के मिलने से कभी वियोग की अवस्था आ ही नहीं मकी। जो मच्चा बदा (मेवक) है उमें इंधर की बंदना ही प्रहुण करनी चाहिए और स्वय बदक (बधन करनेवाला या वाधने वाला) होकर बंधन की वास्तविकता का अनुभव करना चाहिए।
- भ—ग्रब मैन जीवन का (भेद) रहस्य उम (ईश्वरीय) रहस्य में मिला दिया है इम लिए भय का नाश होकर मेरे हृदय में भरोमा (विश्वाम) श्रा गया है। जो वाह्य था वही श्रंतरंग हो गया श्रीर रहस्य के प्रकट होने से मैने उम भूपति (ममार के स्वामी) को पहचान लिया।
- म—(मंसार के) मूल को प्रहरा करने से ही मन को नतीप होता है और जो वास्तव में मर्मी (रहस्य को जानने वाला) होता है वहीं मन को जान सकता है। मिलते

हुए मन के मिलने में कोई देर न लगावे। श्रंत में (मन के मिलने पर) लीन होने में वह (सच्चे) सुख को प्राप्त करेगा। (वास्तव में) मन से ही मनुष्य का काम है, उसी मन के साधने से सिद्धि होगी। श्रपने मन में कबीर मन से ही कहते हैं कि मन-सी उसे श्रीर कोई वस्तु नहीं मिली। यहीं मन शक्ति हैं श्रीर यही मन शिव है। यहीं मन पंच तत्व का जीवात्मा है। इसी मन को लेकर जो 'उन्मन' (हठयोग की एकाप्रता में) रहता है, वह तीनों लोको का रहस्य प्रकट कर सकता है।

- य—को यदि तू जानता है तो दुर्जु द्धि को नष्ट कर अपने शरीर रूपी गाँव ही में निवास कर। और (संसार से) युद्ध में प्रवृत्त होकर कभी पीठ मत दिखला, तभी तेरा नाम 'शूर' होगा।
- र—जिसने (संसार के) रस को नीरस रूप में समक्ता उसी ने (नीरस) वीतरागी होकर वास्तविक (ब्रह्मानंद के) रस को पहिचाना। इस (ससार के) रस को छोड़ने से वह (ब्रह्मानंद का) रस प्राप्त हो जाता है। उस रस के पीने से इस (ससार) का रस कभी पसंद नहीं आ सकता।
- ल— से मन में इस प्रकार की लव (चाह) लाना चाहिए जिससे अन्य किमी वस्तु से आकर्षित न होकर या अन्य किसी स्थान में न जाकर अत्यंत सुख प्राप्त हो। यदि इस प्रकार की वहां (ब्रह्म में) प्रेम की लौ लगाई जायगी तो तुम अल्लाह को प्राप्त कर लोगे और अल्लाह को प्राप्त कर सके चरणों में लीन हो जाओगे।
- व—से बार बार विष्णु (ब्रह्म) की सेवा करो। विष्णु की सेवा करते हुए (तुम कभी न थकोगे या) तुम्हें कभी पराजय न मिलेगा। मै उनकी बार बार बिल जाता हूं जो विष्णु संबंधी यश-गान करते है। विष्णु (ब्रह्म) की प्राप्ति होने पर सभी प्रकार का सुख प्राप्त होगा।
  - 'व' से उसी (ब्रह्म) को जानना चाहिए। उसी के जानने से यह शरीर (सफल) होगा। जब यह (शरीर) और वह (ब्रह्म) मिलेगा तो इन दोनो को मिलते हुए कोई भी न जान सकेगा।
- स—(श) से तुम्हें ठीक तरह से खोज करनी चाहिए और तुम शरीर और ब्रह्म-परिचय के बीच की अवस्था में निरोध करो! यदि शरीर और ब्रह्म-परिचय इन दोनों का भाव उत्पन्न हो गया तो (तुम्हारे शरीर में) त्रिभुवन-पति संपूर्ण रूप से व्याप्त हो जायगा।
- ख—(ष) जो कोई उस ब्रह्म की खोज में (पूर्णतः) लग जाता है वह उसी खोज में (सीन हो जाता है) और फिर उसका जन्म नही होता। जो सममति-बूमते हुए उसकी खोज पर विचार करता है उसे संसार-सागर पार करते हुए देर नहीं सगेगी।
- स-जो उस ब्रह्म की सेज अपनी सेज के साथ सुसज्जित करता है। वही वास्तव में (इस संसार के) संदेह का निवारण करता है। वह (संसार के) क्लिंग सुखों को

छोड़ कर (ब्रह्म का) परम मुख प्राप्त करता है और तब इस ख्रात्मा रूपी स्त्री का वह (ब्रह्म) स्वामी कहलाता है।

- ह—(वह ब्रह्म इस समार में) अनेक हपों में (प्रकट) होता है कितु उसे (प्रकट) होते हुए कोई नहीं जानता। जब उसे (प्रकट) होते हुए (देख सको) तभी मन को संतोप होता है। इस प्रकार वह (ब्रह्म संसार में) तो है कितु यदि उसे इस (प्रकट होते हुए) हप में कोई देख सके तब ससार में केवल वहीं होगा (उसी की सत्ता रहेगी।) और यह (सनुष्य) कुछ न होगा।
- ल—(ल) इस ससार में 'लव' 'लव' (चाह) करते हुए सब लोग फिरते हैं । इसीलिए उन्हें बहुत दुःख सहन करना पड़ता है । किनु जो लच्मीपति (दिःशु य ब्रह्म) में अपनी लव लगाते हैं उनका सारा दुःख मिट जाता है और वे सब प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं ।
- ख—(ज) (इस संसार में) कितने लोग (यो ही) नष्ट और समाप्त होते चले गए कितु वे नष्ट और समाप्त होते हुए भी नहीं चेते। (उनकी आंखे नहीं खुली।) अब यदि तरे मन में आवे तो इस संसार को पहिचान और जिस स्थान में (ब्रह्म में) तेरा वियोग हुआ है, वहीं स्थिर रह। तने इस प्रकार बावन अच्चर जोड़ कर बनाय कितु त इनमें से एक अच्चर भी नहीं पहिचान सका। कवीर तो केदल सन्य का शब्द कहता है। यदि (कोई) पडिन हो तो (उस शब्द को) समस कर भय रहित (ससार में) रहे। पडित और ज्ञानवान लोगों का यह व्यवहार होता है कि वे तन्व का विचार करे। फिर जिसके हृद्य में जैसी युद्धि होगी, कवीर कहता है, वह उसी प्रकार जानेगा।

## थिंती (तिथि)

چ ي

पद्रह तिथियां और सात दिन होते हैं कितु कवीर कहता है कि इनका वार-पार नहीं। (ये अपर्पार है।) जो साथक और निद्ध इस रहस्य को देख पाते हैं वे स्वय कर्ता और देवता हो जाते हैं।

- थिती। अमावन में अपनी आजा का निवारण करना चाहिए और अंतर्थामी राम की नेवा करनी चाहिए। जीते जी मोज़-दार पर जाओ और अपनी आत्मा के सार और शब्द-तब का अनुभव करो। मैं गोविद के चरणा-कमलों के रंग में रंग गया। महात्माओं के प्रनाद में मेरे मन (के समस्त भाव) निर्मल हो गए और हिर के कीर्तन में मैं प्रतिदिन जागता रहा।
- परिवा—(प्रतिपदा के दिन) प्रियतम (प्रभु) का विचार करो। (देखोगे कि) घट (हारीर) में अपार अघट (निराकार प्रभु) की ब करेगा। काल (मृत्यु) की कल्पना उसे कभी नहीं खा सकेगी और वह आदि पुरुष में लीन होकर रहेगा।

- द्वितीया—को (साधक) श्रपने श्रंगों का सार खीचना जाने श्रोंर माया श्रीर ब्रह्म के साथ समान रूप से रमण करे। (परिग्णाम-स्वरूप) वह साधक न तो (श्रपने रूप में) बढ़ेगा श्रोर न घटेगा। वह कुल-रहित श्रीर माया-रहित निरंजन से समरूप होकर रहेगा।
- तृतीया—को तीनो गुए (सतोगुए, रजोगुए और तमोगुए) को समान हुए से स्थिर कर ले। (फलतः) वह आनंद का मूल परम पद प्राप्त करेगा। साधु-संगति से उसके हृदय में विश्वास उत्पन्न होगा और उसे आंतरिक और बाह्य प्रकाश मिलेगा।
- चतुर्थीं को चंचल मन को पकड़ो और काम, कोघ के साथ कभी न बहो। जल और थल में तुम अपने आपको देखोंगे और अपने मन में स्वयं अपना जाप करोंगे।
- पंचमी—को पंच तत्वो के विस्तार में कनक और कामिनी दोनों का व्यवहार देखो। (इन्हें देखकर) जो पवित्र प्रेमा-सुधा का रस पान करता है उसे बृद्धावस्था और मरण का दुःख नही होता।
- षष्ठी—को (साधक) छः चक्कों की छहों दिशाखों में दौड़ता है किंतु बिना (उन चक्कों के) परिचय के वह स्थिर नही रहता। यदि तुम द्विविधा को मिटाकर चमा को पकड़े रहो तो कर्म खौर धर्म की पीड़ा न सहोगे।
- सप्तमी—को त्रपनी वाणी को पवित्र बनाना जानो और त्रात्म-ब्रह्म को प्रमाण रूप से मानो । इससे समस्त संशय छूट जायगा और दुःख का नाश होगा । तुम (ब्रह्म-रंघ्र के) शून्य-सरोवर में (ब्रह्मानद का) सुख पात्रोगे ।
- श्रष्टमी—श्रष्टधातु से बना हुश्रा यह जो शरीर है उसमें परम ऐश्वर्यवान कुल-रिहत निरंजन ब्रह्म है। गुरु से पहुँचा हुश्रा ज्ञान यह भेद बतलाता है कि यदि इस काया में (साधक) उल्टा रहै श्रर्थात् श्रपनी बहिमुं खी इंद्रियों को श्रंतमुं खी कर खे तो वह श्रमंग श्रीर श्रक्केंद (जो भंग न किया जा सके श्रीर जिसके दुक्कें न किए जा सकें) हो जायगा।
- नवमी—को नवो द्वारों की साधना करनी चाहिए श्रौर चंचल मनोवृत्तियों को बंधन में रखना चाहिए। लोभ, मोह श्रौर श्रन्य विकारों को भूल जाना चाहिए श्रौर युग युगान्तर जीते हुए श्रमर (ज्ञान का) फल खाना चाहिए।
- दशमी—भूम छूटने पर जब गोविद से मिलाप होगा तो दसों दिशाश्रों में श्रानंद छा जायगा। वह गोविंद ज्योति-स्वरूप है श्रीर उपमा रहित तत्त्व है। वह भले श्रीर 'श्रमल' से परे है। (न उसके समीप) छाया है, न धूप है।
- एकादशी—को एक ही दिशा में प्रधावित होना चाहिए। उससे शरीर-जन्म का संकट फिर न आने पावेगा। (फलतः) शरीर शीतल आरे निर्मल हो जाता है और दूर बतलाया गया (प्रभु) समीप पाया जा सकता है।
- द्वादशी—को (शून्य में) बारह सूर्य उदित होते हैं स्त्रीर रात दिन स्त्रनाहत नद क तूर्य (मंगलमय बाजा) बजने लगता है। उस समय तीनो लोकों का स्वामी दृष्टिगत

होता है और फिर आश्चर्य की बात यह होती है कि जीव स्वयं शिव (ब्रह्म) बन जाता है।

त्रियोद्शी —को ऋगम (ब्रह्म) के यश-गान में प्रवृत्त हो जाश्रो। ऋषं और ऊर्ध्व के बीच में उसे एक हप से (सम) पहिचानना चाहिए। न वह नीचा है, न ऊँचा; न वह मानी है, न अमानी। इस प्रकार राम ममान हप से सब कही व्यापक है।

चतुर्दशी—को (देखो कि) मुरारि (ब्रह्म) चौदह लोको के मध्य रोम रोम में निवास करते हैं। समत्त्व और मंतोप का ध्यान धरो और इस प्रकार ब्रह्म-ज्ञान को एकत्र कर (नथनी कर) कहना चाहिए।

पूर्णिमा—में पूर्ण चर्न आकाश में शोभित होता है। उमकी कलाओं का विकास होता है और सहज प्रकाश फैल जाता है। कवीर कहता है कि आदि और अंत के मध्य में स्थिर होकर रहना चाहिए तभी (साधक) मुख-मागर में लीन होता है।

#### वार

ی ی

रोज रोज (या बारंबार) हिर के गुए गाओ और गुरु से प्राप्त किये गए रहन्य से हिर को प्राप्त करो।

श्रादित्य—(रिववार) को भिक्त का श्रारंभ करो श्रोर शरीर रूपी मंदिर को संकल्प के स्तंभ से सहारा दो। यद्यपि (भजन मे) रात-दिन श्रखंड (मर्गात) म्वर हृदय में प्रवेश करता रहे तथापि वायु का श्रनाहृत वेग्रु महज में (मानम की स्वाभाविक श्रोर श्रंतरंग प्रवृत्ति में) श्रवश्य होता रहे।

सोमवार—को (महस्वार के) चद्र से अप्तृत का स्वाव होना चाहिए जिसके स्वाद-सात्र से (मूलाधार चक्र का) समस्त विष नष्ट हो जाता है। जब (मुख) द्वार में वाणी इकी रहेगी तभी मन उस अपन को पीकर मतवाला बना रहेगा।

मंगलवार—को माहित्र ऋचा का जाप करे। पांच (इदिय हपी) चोरों (को वोधने) की रीति समके। अपना घर छोड़ कर बाहर न जाय, नहीं तो राजा (राम) रुष्ट हो जायगा।

बुधवार—को त्रपनी इस बुद्धि का प्रकाश करना चाहिए कि हृदय स्थित कमल (विशुद्ध चक्र) में हिर का निवास है। उस हिर में गुरु को मिला कर दोनों को समान भाव से जानना चाहिए। त्रोर ऊर्ध्व पंकत्र (सहस्रदल कमल) को सीधा करना चाहिए। (उसके रंध्र-द्वार को कंडलिनी से खोल कर सीधे त्रमृत की धार को शरीर में गिराना चाहिए।)

बृहस्पतिवार—को ऋपने शरीर से (इदियों का) विप दूर वहा देना चाहिए और तीनों देवताओं (त्रह्मा, विष्णु और महेश) को एक साथ (ब्रह्म) के रूप में लाना चाहिए। बिना यह समभे और विना इंदियों का विष दूर वहाये त्रिकटी में (भुकटी का मध्य स्थान जहाँ श्राज्ञा चक्र हैं) तीनों निदयाँ (इडा, पिगला श्रीर सुषुम्या) मिल कर भी हृदय का कल्मष (पाप) नहीं घो सकती।

शुक्रवार—के सहारे (अथवा सुकृत करने वाले सात्विक जनों के सहारे) इस वत पर आरूढ़ होना चाहिए और प्रति दिन अपने-आप से (अपनी कलुष भावनाओं से) युद्ध करना चाहिए। पाँचो इंद्रियों को (प्रभु के अनुराग से) सदैव सुर्ख़ (अरुग्र) रखना चाहिए तभी (प्रभु की ओर आकर्षित दृष्टि के अतिरिक्त) दूसरी दृष्टि कभी शरीर के भीतर प्रवेश न करेगी।

थावर—(शनिवार या शनीचर जो चर न हो अथवा शीघ्रगामी न हो, इसलिए शनि को 'मंद' नाम दिया गया है।) को जो अपना (हृदय) स्थिर करके रखता है वह अपने शरीर में ज्योति के दीपाधार को प्रज्वलित करता है। उससे शरीर के बाहर और मीतर प्रकाश हो जाता है और फल-स्वरूप सभी कमों का नाश होता है। जब तक शरीर में (ब्रह्म-ज्ञान के अतिरिक्त) दूसरी टेक है तब तक इस (शरीर रूपी) महल से कोई लाभ नहीं। राम में रमण करते हुए जब उसका रंग लग जाता है तभी, कबीर कहता है, अंग निर्मल होते हैं।

## रागु आसा

٩

श्री गुरु के चरणों का स्पर्श करके में विनय करता हूँ श्रीर पूछता हूँ कि मैंने यह प्राण क्यों पाये हैं ? यह जीव संसार में क्यों उत्पन्न श्रीर नष्ट होता है ? कृपा कर मुमे सममा कर कि ए । हे देव, दया करके मुमे सम्मार्ग पर लगाइए जिससे भय का बंधन टूट जाय श्रीर (मैं) जन्म-मरण के दुःख से, फिर कर्म के (मिथ्या) सुख से श्रीर जीव की योनियों से छूट जाऊँ । मेरा मन माया-पाश के बंधन को नष्ट नहीं करता श्रीर शून्य को पाने की चेष्टा नहीं करता । श्रपने श्रात्म-पद निर्वाण को नहीं पहिचानता श्रीर इस प्रकार ढीठ होने से नहीं चूकता । उससे जो कुछ भी कहा जाता है, वह प्रतिफलित नहीं होता श्रीर यदि प्रतिफलित होता भी है तो वह उसको जानता नहीं है, इस प्रकार भाव श्रीर श्रमाव दोनों से रहित है । उद्य (उत्पन्न होने) श्रीर श्रस्त (नष्ट होने) की बुद्धि मन से नष्ट हो गई है फिर भी वह (मन) सदैव श्रपनी स्वाभाविक (कलुषित) मनोहत्तियों में लीन रहता है । (श्रापकी कृपा से) जब प्रतिविब (जीवात्मा) विंब (परमात्मा) में मिल जायगा श्रीर यह जल से भरा हुश्रा घड़ा (शरीर) नष्ट होगा तब, कबीर कहता है, (तुम्हारे) ऐसे गुण से भ्रम भाग जायगा श्रीर तभी मन शून्य में लीन हो जायगा।

3

(बनारस के संतों का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं---) साढ़े तीन-तीन गज की धोती पहने हुए, पैरों में तिहरे तागे लपेटे हुए, गले में जपमाला डाले हुए और हाथ में

लोटे लिए हुए इन कम्बख़्तों को हिर के सत नहीं कहना चाहिये। ये लोग तो बनारम के ठग है। मुसे ऐसे मंत अच्छे नहीं लगते जो टोकरे भर-भर के पेड़ा गटक जाते हैं। वर्तन मॉज कर ऊपर खाना खाते हैं (कि कहीं किसी की भोजन पर छाया न पड़ जाय) और लकड़ी थो कर जलाते हैं। पृथ्वी को खोद कर दो चूल्हें बनाते हैं और फिर सब आदमी मिल कर खाते हैं। वे पापी (अपराध कर के) अपराधी बने हुए सदा (यहाँ से वहाँ) घूमते रहते हैं और मुख से ही वे एक दूसरे को अख़्त कहते है। (अर्थात् किसी का मुख ही देखकर व छूत मान लेते हैं और ननान करते हैं।) इन प्रकार वे अभिमानी हमेशा फिरने रहते हैं और अपने सारे कुटु व को (अपने साथ ही पाप में) डुवाते हैं। वे जहाँ से (इब्य आदि) लाते हैं, वह (उसी प्रकार में वही या वेसे ही कामों में) नष्ट हो जाता है और वे उसीक अनुसार कम भी करते फिरने हैं। कवीर कहता है, (बनारस के इन सतो को छोड़कर) जो मतगुरु से भेट करता है वह फिर जन्म लेने के लिए (ससार में) नहीं आता।

3

मेरे पिता ने मुक्ते आश्वासन दिया। मुक्ते मुखदायक सेज दी और मुख में अमृत (के समान भोजन) दिया। उस पिता को मै अपने मन से कैसे भुला हूं ! मै न (इस मर्यादा के) आगे जाऊँगा और न अपनी वाजी हारूँगा। (न जीवन में असफल होऊँगा।) मेरी माता मर गई कितु मै फिर भी मुखी हूँ। मै दगली (मोटे वख्न की अंगरखी) भी नहीं पहनता फिर भी मुक्ते पाला (टंड) नहीं लगता। (अर्थात् पिता के दुलार ने माँ के अभाव की पूर्ति कर दी है। मै उस पिता की विल जाता हूँ जिनसे मैं उत्पन्न हुआ हूँ। उन्होंने पंच (इंद्रियों) से मेरा माथ छुड़ा दिया है। अव मैने पंच (इंद्रियों के विप) को मार कर पैरों के नीचे दवा दिया है और हिर-स्मरण ही में मेरा तन और मन भीन रहा है। हमारा पिता बहुत बड़ा गोसांई (अतीत या जितेंद्रिय) है। मै (पापी) उस पिता के पास क्यों कर (किस प्रकार) जाऊँ ! यदि मुक्ते सतगुरु मिल जाय तो वे मेरा पथ-प्रदर्शन कर देंगे विशेष रूप से जब जगत-पिता मेरे मन को अच्छे लगने लगे है। (हे पिता) मै तुम्हार पुत्र हूँ और तुम मेरे पिता हो। एक ही स्थान पर हम दोनो निवास करते है। कितु सेवक कर्वार ने तो दोनों को (अपने को और पिता को) एक ही समाम रक्खा है क्योंकि गुरु के प्रसाद से मुक्ते सव छुछ टीक तरह से दीखने लगा है।

×

(यह माया का वर्णन है।) एक पात्र या पत्तल भर खाने के दुकड़े (उरकट-कुरकट) श्रौर एक पात्र भर पानी है। उसे खाने के लिए चारो श्रोर से पत्र जोगी बैठे है श्रौर बीच में एक नकटी रानी है। (तान्पर्य यह कि केवल एक शरीर है श्रौर उमका उपभोग करने के लिए पाँच इंद्रियाँ है श्रौर बीच में माया है।) वाह (ड्रॅ) इस नकटी का नीखरा बहुत बढ़ गया है! किसी विवेकी (ज्ञानवान) को तो तूने नहीं काटा ? इस नकटी

(मर्यादा-हीन) माया का निवास सभी स्थानों में है श्रीर इसने सभों का शिकार (श्रहेर) कर मार डाला है। यह (माया) सब संसार की बहन श्रीर भांजी बन कर बैठी है (जिसके सभी लोग पैर पड़ते है।) किंतु जिन लोगों ने इसे वरणा करके स्त्री बना लिया है उनकी यह दासी हो गई है। हमारा स्वामी (गुरु) बहुत विवेंक पूर्ण है श्रीर स्वयं संत-रूप से प्रसिद्ध है। वही हमारे माथे पर स्थित है। (श्र्यात् रक्तक है।) हमारे निकट (उसे छोड़ कर) श्रीर कोई नहीं श्रा सकता। (मेरे गुरु ने उस माया की) नाक काट ली, कान काट लिए श्रीर उसे नष्ट-भ्रष्ट करके डाल दिया है। कबीर कहता है, यह तीनों लोको की प्रियतमा (माया) संतों की परम शत्रु है।

4

योगी, यती, तपस्या करने वाले और संन्यासी अनेक तीथों में भ्रमण करते हैं। वे लंजित (लंचित—जिनके शरीर के केश उखाड़ लिए गए हैं।) अथवा मंजित (मूंज की मेखला पहने हुए हैं।) या मौन होकर जटा रखाए हुए हैं किंतु (इतना सब होते हुए भी) अंत में उन्हें मरना पड़ता है। इसलिए (केवल) राम की सेवा करनी चाहिए। जिसकी जिह्ना में राम-नाम का प्रेम है उसका यमक्या कर सकता है? जो लोग शास्त्र, वेद, ज्योतिष और अधिक से अधिक व्याकरण जानते हैं, और जो लोग तंत्र, मंत्र और सभी ओषधियाँ पहिचानते हैं, उन्हें भी अंत में मरना पड़ता है। जिन लोगों को राज्य का उपभोग प्राप्त है; छत्र, सिहासन और अनेक सुंदर श्रियों का संग मुलम है और पान, कपूर और सुगंधित चंदन उपलब्ध है, उन्हें भी अंत में मरना पड़ता है। मैंने वेद, पुराण और सभी स्मृतियाँ खोज डालीं, किसी के द्वारा भी उद्वार नहीं हो सकता इसलिए कबीर कहता है, केवल इस राम का जाप करो जिससे तुम अपना जन्म और मरण मिटा सको।

ξ

हाथी रवाब बजाता है, बैल पखावज और की आ ताल (या करताल) बजाता है। गंधा लंबा वस्त्र पहन कर नाचता है और भैंसा भक्ति करता है। राजा राम ने ककड़ी के बड़े पकाये हैं। किन्हीं (वास्तव में) समम्मने वाले ने उन्हें खाए हैं। सिह घर में बैठ कर पान लगा रहा है, घीस (बड़ा चूहा) उन पानों की गिलौरियाँ ला रहा है। चृहें का बचा घर घर में मंगल गा रहा है और कछुवा शंख बजा रहा है। यह सब उत्सव इसलिए हो रहा है कि उच कुलो द्भव पुत्र (जीवात्मा) विवाह करने के लिए चला आ रहा है और उसके लिए सोने का मंडप (शरीर) छाया गया है। वेदी पर परम सुंदर कन्या (माया) है जिसका गुण खरगोश और सिह गा रहे हैं। कबीर कहता है कि ऐ संतो, सुनो (यह आश्चर्य की बात है कि) की हे ने पर्वत खा लिया है और कछुआ कहता है कि (इस विवाह में) अंगार भी चंचल हो रहा है और उल्की आध्यात्मिक उपदेश सुना रही है। [टिप्पणी—जीवों का यह रूपक कबीर के रूपक-रहस्य की विशेषता है। जीवात्मा और माया का विवाह होने पर इंद्रियाँ उत्सव मनाने लगती

हैं। हाथी, बैल, कौत्रा, गथा और भैंमा ये कर्मेन्द्रियों के हप में हैं और मिह, घूम, चूहा, कछुआ और शशक ये ज्ञानेन्द्रियों के हप में है। यहाँ जिम क्रिया-कलाप का वर्णन हे, वह विवाह से सवध रखना है। 'कीड़े ने पर्वत खा निया' का तात्पर्य है—देह ने आत्मा को निगल लिया, 'आगार भी चंचल हो गया' का तात्पर्य है— आध्यात्मिक अनुराग समार के विषयों की ओर आकृष्ट हो गया और 'उन्कृ आध्यात्मिक उपदेश सुना रही है' का तात्पर्य है—आजता धार्मिक स्वांग भर रही है। 'ककड़ी के बड़े' का तात्पर्य है—सचा ज्ञान। आंतिम पक्ति का पाठ होना चाहिए: 'कळुआ कह अंगार भि लोर उन्कृ सवदु सुनाइआ'।]

15

बदुवा तो एक (शरीर) है जिसमें बहनर (नाइयो की) अधारियां (लकड़ी की टेवकी जिसका महारा लेकर साधू जन बैठते हैं।) है और जिसका एक ही (ब्रद्मरंप्र) द्वार (या मुँह) है। ऐसे बदुवे के साथ जो नो खंड की पृथ्वी (समस्त पृथ्वी)माग लेता (अधिकार कर लेता) है, वही सारे संसार में (सचा) योगी है। ऐसा योगी नवां निधि प्राप्त करता है जो नीचे (मूलाधार चक) का ब्रद्म ऊपर (सहस्रदल) में ले जाता है। ऐसा योगी ध्यान ही को सुई बनाकर, उसमें शब्द का तागा भाँज कर डालता है और ज्ञान स्पी खिथे (बन्न) को मीता है। वह पंच तत्व का तिलक करता है और ग्रह के दिखलाए हुए मार्ग पर चलता है। वह दया की फावड़ी (में जमीन साफ कर) काया की धूनी (बनाता है) और उसमें अपनी (ज्ञान) दृष्टि की आग जलाता है। उस (ब्रद्भ) का भाव हृदय के भीतर लेकर चारों युगों का त्राटक लगाता है। इस शरीर में जिसने प्राग्ण दिए है उस राम का नाम ही सब योग की सामग्री है। कवीर कहता है, जो उस राम की कृपा धारण करता है वहीं सच्चा निशाना लगा सकता है। (सच्चा योग कर नकता है।)

5

हिंदू और मुनलमान ये (अलग अलग) कहाँ से आए ? और किमने यह (धर्म) पथ चलाया १ ऐ मूर्ख, अपने हटय में विचार कर कि बहिश्त और दोजख किसने पाई ? ऐ कार्जा, तूने किस ज़रान का उपदेश दिया है ? तृने पढ़ते-गुनते हुए मब नोगों को (भुलाबा दे दे कर) इस प्रकार नष्ट किया कि किमी को अपने (बिनाय का) पता ही नहीं चल पाया। यदि तू शिक्त में म्नेह कर (अर्थात् हिमा पूर्वक) मुन्नत करता है तो में इसे स्वीकार नहीं कहाँगा। यदि खुदा मुझे मुसलमान बनायेगा तो मेरी मुन्नत आप में आप हो जायगी। और यदि मुन्नत करने से ही कोई मुसलमान होता है तो ली का क्या करेगा? (उसकी मुन्नति तो हो ही नहीं सकती।) अर्थागिनी स्त्री तो छोड़ी भी नहीं जा सकती, इमिलए हिंदू ही रहना उचित है। (ऐ कार्जा) तू कुरान का पढ़ना छोड़। अरे पागल, तू राम का मजन कर। तृ बहुत अत्याचार कर रहा है। कबीर ने तो राम की टेक ही पकड़ी है। मुसलमान लोग (ममभा समभा कर) थक-पच गए।

3

जब तक दिए के मुख में बत्ती श्रीर तेल हैं (श्रर्थात् जीवन हैं) तब तक सब कुछ दिखलाई पड़ता हैं। जैसे ही तेल जल जाता है वैसे ही बत्ती (जलने सें) रुक जाती हैं श्रीर सारा महल (शरीर) सूना हो जाता है। (फिर तों) ऐ पागल, तुमें एक घड़ी भी कोई नहीं रखता! इसलिए तू उसी राम-नाम का जाप कर। कह, तू किसकी माता है, किसका पिता है श्रीर किस पुरुष की स्त्री हैं ? जब तेरा शरीर नष्ट होता है तो कोई बात ही नहीं पूछता। 'निकालों' 'निकालों' (का शब्द) ही होता हैं। जब तेरे बधु-बांधव तेरी श्रर्थी ले जाते हैं तो देहली पर बैठ कर माता रोती है श्रीर बाल बिखराए हुए स्त्री रोती हैं कितु यह जीवात्मा श्रकेला ही जाता हैं। कबीर कहता है, हे संतो, सुनों। इस भवसागर में रहते हुए, मुम्म सेवक के प्रति श्रत्याचार हो रहा है श्रीर हे गुसाँई, मेरे सिर पर से यम नहीं हटता। (या मृत्यु नहीं टलती।)

90

सनक श्रीर सनंदन ने उसका श्रंत नहीं पाया। ब्रह्मा ने भी वेद पढ़-पढ़कर श्रपना जन्म गवा दिया। इसलिए हे भाई, यदि हिर की खोज करनी है (श्रथवा उसके रहस्य का मंथन करना है) तो इस प्रकार मंथन करों कि हाथ से उसका तत्व न जाने पावे। (इस मंथन के लिए कही बाहर जाने की श्रावश्यकता नहीं है।) इसके लिए शरीर ही की मटकी करनी चाहिए श्रीर मन ही में मंथन होना चाहिए। इस मटकी में शब्द का रस ही सुसजित करना (भरना) चाहिए। यदि मन के (सात्विक) विचारों से हिर्मियन किया जायगा तो गुरु की कृपा से श्रमुत की धारा प्राप्त होगी। कबीर कहता है, जो धार्मिक श्राचार्य निडर होकर इस प्रकार (मंथन का) कार्य करता है वह रामनाम के सहारे इस भव-सागर के पार उत्तर जाता है।

99

(जीवन की) बत्ती सूख गई और तेल समाप्त हो गया। (साँस का) बाजा नहीं बज रहा है। (जीवात्मा रूपी) नट जो सो गया है! अगिन बुम्त गई और धुआँ भी नहीं निकला। जीवात्मा एक परमात्मा में रम गया, अब कोई दूसरी वस्तु ही नहीं रह गई। तार के टूटने पर रबाब नहीं बजता। उस (परमात्मा) को भूल कर (जीवात्मा ने) अपना ही काम बिगाइ। (संसार का) कथन करना, बोलना, कहना और कहलाना वास्तविक रूप में मिथ्या सममते हुए भी (उस ईश्वर का गुरा) गाना भूल गया! कबीर कहता है, जो अपनी पंच (इंद्रियों) को चूर कर लेते हैं। उनसे परम पद दूर नहीं रह जाता।

92

पुत्र जितने अपराध करता है; उतने माता अपने हृदय में नहीं रखती। हे राम, मैं तेरा बालक हूँ। मेरे अवगुणों का नाश क्यों नहीं करता ? यदि (बालक) अत्यंत कोध कर (उस पर) दौड़ता भी है तो माता उसे अपने चित्त में स्थान नहीं देती। चिता के आवर्त्त में मेरा मन पड़ गया है। बिना (ईश्वर के) नाम के मैं कैसे पार उत- हॅगा ! (हे राम) मेरे शरीर में सदैव पित्र मित दो जिसमे सुख के साथ स्वाभाविक हुए से कबीर तुम में रमण करे।

93

हमारी हज तो गोमनी के किनारे हैं जहां हमारा पीतांबर गुरु निवास करता है। वाह वाह, वह कितना अच्छा गाता है! (उसके द्वारा लिया गया) हरि का नाम मेरे मन को अच्छा लगता है। उसकी सेवा नारद और शारदा द्वारा होती है और उसके समीप ही उसकी स्त्री कमला दासी वन कर बैठती है। में अपने कंठ में माला और जिह्वा में राम का नाम हजार बार लेकर उसे प्रणाम करता हूँ। कबीर कहता है, में राम के गुण गाता हूँ और हिंदू और मुसलमान दोनों को नमकाता हूँ (कि दोनों का ईश्वर एक ही है।)

98

मालिनी (पूजा के लिए फूल) पत्ती तोइती है, कितु (यह नहीं जाननी) कि पत्ती में जीवारमा है। प्रत्युत जिस पत्थर (की मूर्ति) के लिय वह पत्ती तोइती है वहीं पत्थर (की मूर्ति) निर्जीव है। मालिनी यह भूल गई है कि सतगुरु देव जागता है (जो उसे उसका दोप दिखला सकता है।) पत्ती में ब्रह्मा है, डाल में विग्गु है और फूल में शकर देवता है। जब यह (मालिनी) प्रत्यक्त हम से इन तीनों देवताओं को तोइती है तो सेवा किसकी करती है (सूर्तिकार ने) पत्थर को गढ़ कर मूर्ति बनाई। उसकी छाती पर पैर रख कर (उसका निर्माण किया।) यदि यह मूर्ति मत्य है तो पहले (उसे) मूर्ति गढ़ने वाले को खाना चाहिये। भात, दाल, लपमी और रवेदार पंजीरी तो भोग लगाने वाले ने उड़ा डाली, इस मूर्ति के मुंह में केवल धूल ही पड़ी। (इस मूर्ति का फिट्टे मुंह !) कवीर कहता है कि मालिनी भूल गई और उसके साथ सारा संसार मुलावे में पड़ गया केवल में नहीं भूला! मेरे स्वामी राम और हिर ने कृपा कर मेरी रक्षा कर ली।

94

(मेरी आयु के) बारह वर्ष वाल्यावस्था ही में कट गए। वीम वर्ष तक किमी प्रकार का तप नहीं किया। तीस वर्ष तक किमी देवता की पूजा नहीं की फिर बृद्ध होने पर केवल पछताना ही (हाथ) रह गया। 'मेरी-मेरी' करते ही नारा जन्म व्यतीत हो गया! इम (शरीर हापी) नागर का शोपए करके (काल) सर्प वनवान हो गया। तृ मृत्वे हुए सरोवर (शरीर) की मेड़ वॉथ रहा है, कार्ट हुए खेत की रचा कर रहा है। चोर (काल) आया और तुरंत ही (चोरी करके) ले गया और तुरंग कहता हुआ मृत्वं बना धूमता है। तेरे चरण, शीश, हाथ कॉपने लगे और तरे नेत्रों की पुतलियों से व्यर्थ ही आस् वहते रहते हैं, तेरी जिह्वा से शुद्ध वचन भी नहीं निकलते तब तू धर्म कर्म की आशा करता है ! जब हिर जी कृपा करें तभी 'हिर' का नाम लेकर लाभ-पूर्वक उनमें लो लगाई जा नकती हैं। मेने गुरु के प्रमाद से ही यह हिर (हपी) धन पाया है। अंत में नाड़ी चली जाने पर (शरीर के निधन पर बिना कष्ट के)

हम यहाँ से चल सकते हैं। कबीर कहता है, रे संतो, अन्न, धन (अथवा धन-वन) यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। जब गोपालराय (ईश्वर) का बुलावा आता है तब इस माया के मंदिर (शरीर) को छोड़कर चले जाना ही पड़ता है।

9६

(ईश्वर ने) किसी को तो रेशमी वस्त्र दिए, किसी को निवाड़ से बुने हुए पलॅग। किसी को नारियल और प्याज तक नहीं दी और किसी को खाने के लिए करैला दिया। इसलिए हे मन, भोजन के संबंध में विवाद मत करो, केवल सत्कर्म ही करते रहो। कुम्हार (ईश्वर) ने एक ही मिट्टी गूंध कर उसमें अनेक प्रकार की कांति उत्पन्न की। किसी में मोती और मुकताहल सुसज्जित किए और किसी में रोग भर दिए। कंजूस को तो धन सुरच्चित करने के लिए दिया है, वह मूर्ख कहता है कि यह धनमेरा है। जब यम का दंड उसके सिर लगता है तो पल भर में निर्णय हो जाता है (कि वास्तव में धन किसका है।) ईश्वर का सचा भक्त वहीं कहलाता है जो (उसकी) आजा (मानने) में सुख पाता है। उसे जो अच्छा लगता है वह सत्य रूप से मानता है और अपना मन शरीर में नहीं लगाता। कबीर कहता है, रे संतो सुनो, इस संसार में 'मेरी' (की माया) भूठी है। कपड़े की पेटी की जंजीर छूटने पर (काल) बीयड़े या गुदड़ी को फाड़ कर उसमें से चमकीला प्रकाशवान रहा (आताा) ले भागता है।

90

ऐ काजी, तुमसे ठीक तरह बोलते नहीं बनता। हम तो दीन, बेचारे ईश्वर के सेवक हैं और तुम्हारे मन में राजसी बातें भाती हैं। (कितु इतना सम म लो कि) सर्व प्रथम ईश्वर, धर्म के स्वामी ने कभी अत्याचार करने की आज्ञा नहीं दी। तूरोजा रखता है, और नमाज गुजारता (पढ़ता) है कितु यह सम म ले कि कलमा (जो वाक्य मुसलमान धर्म का मूल मंत्र है—ला इला इल्लिलाह मुहम्मद उर्रसू लिल्लाह।) पढ़ने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। जो (साधना) कर सकता है वह अपने शरीर के भीतर ही सत्तर काबा (के दर्शन कर सकता) है। नमाज का अर्थ है न्याय विचार और कलमा का अर्थ है अक्तल को जानना। जो पाँचों (इंद्रियों) को मार कर मुसल्ला बिछाता है वहीं तो सच्चे धर्म को पहिचानता है! अपने स्वामी को पहिचान कर हदय में दया का संचार कर, मारने का अहंकार जरा कम कर। जब तू स्वयं (धर्म को) जान कर दूसरे को भी जना दे तभी तो तू स्वर्ग का भागी होगा। 'मिट्टी एक ही है, उसने ही अनेक रूप रख छोड़े हैं और उस (अत्येक रूप) में ब्रह्म है' यही पहिचानने की आवर्यकता है। कबीर कहता है, तूने स्वर्ग छोड़कर नर्क से अपने मन को संतोष दिया है।

95

त्राकाश (ब्रह्म-रंध्र) के नगर से एक बूँद भी नहीं बरसती त्रीर यह नाद न जाने कहाँ समा जाता है ? मैं तो समक्तता हूँ कि परब्रह्म परमेश्वर माधव परम हंस (जीवा-रमा) को लेकर चले जाते हैं। (नहीं तो) ये बाबा जो (कुछ देर पहले) बोलते ये श्रीर

शरीर के साथ रहते थे, जो अपनी आत्मा में नृत्य करते थे और कथा-वार्ता कहते थे, वे कहाँ गए ? वह बजाने वाला कहाँ गया जिनने गरीर रूपी मंदिर में निवास किया ! उसकी आत्मा से अब साखी और गव्द नहीं निकलते क्योंकि उसका सब तेज जो खींच लिया गया है! (उसी तरह) तेरे कान भी व्याकुल हो गए, तरी इहियों का बल भी थक गया। तेरे हाथ और पैर शिथिल होकर उलक गए और तेरे मुख से बात भी नहीं निकलती। चोर की तरह ये पच दूत (पंच तत्व) अपने आप में अमण करते हुए थक गए। मन रूपी हाथी भी थक गया, हदय भी थक गया जो अच्छा तेज धारण कर रमण करता था। मृतक होने पर दसो वद छूट जाते है, और मित्र और भाई आदि सब को छोड़ना पड़ता है। क्वीर कहता है, जो हरि का ध्यान करता है वह जीते जी अपने शरीर के (विषय) बंधन तोड़ देता है।

38

सर्पिणी (माया) जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महाँडव को भी छला, उसके जपर कोई बलवान नहीं है। यह सर्पिणी निर्मल जल (ब्रात्मा) में छुस गई है, उसे मारो, मारो। जिसने त्रिभुवन को इस लिया, उसे मैंने गुरु के ब्राह्मीबाद में देख लिया। ऐ भाई, तुम 'सिपणी' 'सर्पिणी' क्या कहते हो ! जिसने 'सत्य' की परख कर ली है, उसीने सर्पिणी का नाश किया है। सर्पिणी से ब्रिधिक कोई दूसरी चीज मिथ्या या सारहीन नहीं है। यदि सर्पिणी जीत ली जाय तो यम क्या कर सकता है! यह सर्पिणी नो उसी (ब्रह्म) की बनाई हुई है। इसके ऊपर 'बल' ब्रांद 'ब्रब्स' क्या हो सकता है! (यह तो सिर्फ उसी ब्रह्म की इच्छा है कि यह सर्पिणी कभी शक्ति-सम्पन्न हो या शक्ति-हीन।) यदापि वह शरीर की इसी बस्ती में निवास करती है तथापि गुरु के प्रसाद से कबीर सरलता से उस (सर्पिणी ले) मुक्ति पा गए।

70

कुत्ते को स्मृति सुनाने मे क्या (लाभ) ! उनी तरह शाक (शक्ति के उपामक) के समीप ईश्वर के गुए। गाने से क्या (लाभ) ! इसिलए तुम केवल राम में ही रमए करो और करते रहो। किसी शाक में भून कर भी (उम राम के संबंध में) कुछ न कहो। कीवें को कपूर चुगाने से क्या (लाभ) ! मर्प को दूध पिलाने से क्या (लाभ) ! सत्संगति में मिल कर विवेक-बुद्धि होती है जिस तरह पारन के म्पर्श में लोहा स्वर्ण हो जाता है (किंतु इन शाकों में कभी परिवर्तन नहीं हो मकता!) शाकों और कुत्तों से सभी कुछ कर गुजरा (मममो।) प्रारंभ से जैमा इनके भाग्य में लिख गया है, वहीं कर्म ये करते हैं। (ये मत्मंगित आदि से नहीं सुधर सकते।) यदि असृत ले ले कर नीम को सींचों तो कवीर कहता है, उसका (कड़वा) स्वभाव कभी नहीं जा सकता।

२९

जिम रावण ने (श्रपनी रत्ता के लिए) नंका जैमा किला बनाया जिसके चारों श्रोर समुद्रकी खाई-सी बनी थी, उस रावण के घर की खबर भी श्राज किसी को नहीं हैं। इसलिए (ईश्वर से) क्या माँगते हो, कुछ भी तो स्थिर रहने वाला नहीं हैं। श्राँखों देखते यह सारा संसार चला जा रहा है। जिस रावण के एक लाख पुत्र श्रीर सवा लाख नाती थे, उस रावण के घर में त्राज दिया-बत्ती भी नही है। चंद्र श्रीर सूर्व जिसका भोजन पकाते थे श्रीर श्रीप्त जिसके कपड़े घोता था (वह रावण कहाँ है?) गुरु की श्राज्ञा से (हृदय में) राम-नाम ही को स्थान दो जो इस प्रकार स्थिर रहता है कि वह कभी नही जाता (उसका कभी विनाश नही होता।) कबीर कहता है, रे लोगो सुनो, राम-नाम के बिना मुक्ति नहीं होती।

२२

पहले पुत्र हुआ पीछे माता उत्पन्न हुई और गुरु अपने शिष्य के चरग्-स्पर्श करता है। हे भाई, तुम यह आश्वर्य धुनो कि तुम्हारे देखते हुए गाय सिंह को चरा रही है। जल में रहने वाली मछली पेड़ पर जाकर जनती है और ऑखो के सामने कुत्ते को बिल्ली ले जाती है। एक पेड़ है जो नीचे तो बैठा हुआ है अथवा जिसके नीचे तो पत्ते हैं और ऊपर जड़ है, ऐसा पेड़ फूल-फलो से परिपूर्ण है। घोड़ा चरता है और मैंस उसे चराने ले जाती है, बैल तो बाहर ही खड़ा रहता है और गोनि घर के मीतर (अपने आप) चली आती है। कबीर कहता है, जो इस पद को समस्तता है, वह राम में रमण करता है और उसे (संसार का) सारा रहस्य सूक्त पड़ता है। [टिप्पणी—यह कबीर की एक उल्टबॉसी है और इसके सारे रूपकों में काय-व्यापार की परिस्थित उलटी बतलाई गई है। आध्यात्मिक पन्न में इस रूपक में आए हुए नामों का निम्निलिखत अर्थ लेने से अर्थ-संगति स्पष्ट हो जाती है:—

[पुत्र—जीव । माता—माया । गुरु —शब्द । चेला—जीवात्मा । सिह्णण्ञान । गाय — वाग्री । मछली —कुड लिनी । तरवर — मेरदंड । कुत्ता — श्रज्ञानी । बिज्ञी — माया । पेड् — सुषुम्या नाडी । फल फूल — चक श्रौर सहस्रदल कमल । घोड़ा — मन। भैस — तामसी वृत्तियाँ । बैल — एच प्राग्रा । गोनि — स्वरूप की सिद्धि ।]

२३

जिस माता ने तुमे बिंदु से पिड का रूप दिया और उदर-ज्वाला से (बचा कर, सुरिच्चित करके) अपने पेट में दस मास रक्खा (उस माता के कच्टों पर ध्यान न देते हुए) तू माया के वशीभूत फिर हो गया ? रे प्राणी, (संसार-सुखो के) साधारण लोम के लिए तू अपना रलस्पी जन्म क्यों खो रहा है ? (ज्ञात होता है कि) पूर्व जन्म की कर्म-भूमि में तूने बीज नहीं बोया। बाल्यावस्था से तू वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। जो होना था सो तो हुआ किंतु जब यमराज आकर तेरे केश पकड़ता है तो तू क्यों रोता है ? जब तू जीवन की आशा करता है तब यमराज तेरी साँसों (की गिनती करता हुआ तुम्म) को देखता है। कबीर कहता है, यह संसार एक इद्रजाल है। तू अब भी सम्हल कर अपने (कमों का) पासा फेक।

२४

तन त्रौर मन को बार बार सुगंधित पराग-कर्गों में परिवर्तित कर मै पाँचों तत्वो को बराती बनाऊंगी त्रौर राजा राम के साथ भाँवर (विवाह कर) त्रूगी क्योंकि मेरी आतमा उन्हीं के रंग में रॅगी हुई हैं। हे मौभाग्यशालिनी नारियो, मंगल गीत गान्नो क्यों कि मेरे घर स्वामी राजाराम आए हैं। जिस राम के नामि-कमल से उत्पन्न होकर (ब्रह्मा ने) वेदो की रचना की और (संसार में) ज्ञान का विन्तार किया, उसी राम को मैने पित रूप में पाया है, मेरा इतना वड़ा भाग्य है। इस अवसर पर कितने ही देवता, मनुष्य और मुनिजन आए है। मै तो जानती हूँ कि उनकी संख्या तेतीसो करोड़ है। (उन्हीं के सामने) मुम्ने एकेश्वर भगवान विवाह कर ले चल हैं—ऐसा कवीर कहता है।

२५

में सासु (माया) से प्रताहित हूँ कितु मसुर (गुरु जिन्होंने माया पर श्रिथिकार कर लिया है) को प्रिय हूँ। जेठ (श्रसाधु) के नाम में में बहुत उरती हूँ। मखी महेली (कर्मेन्द्रिय) श्रौर ननंद (ज्ञानेन्द्रिय) ने मुसे पकड़ रखा है कितु में देवर (सायु पुरुषों) के सन्संग के बिना ब्याकुल और विद्राय हो रही हूँ। मरी मित पागल हो गई क्योंकि मेंने राम को भुला दिया। श्रव में श्रपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करूँ। श्रपन राम के साथ में एक ही सेज पर सोई (हदय में ईश्वर सदैव वर्तमान रहा) कितु में उन्हें श्राख से देख भी नही सकी। श्राह, में यह दुःख किसमें कहूँ! मेरा बाप (श्रहंकार) सदैव लड़ाई करता रहता है श्रोर मेरी माँ (प्रकृति) बहुत मतवाली है। (तब मुसे केस शांति मिले?) जब में श्रपने बड़े भाई (सहज) के नाथ थी तब में श्रपने प्रियनम (ईश्वर) को श्राखंत प्रिय थी। कबीर कहता है, इन पांचो डांद्रियों का (बहुत बड़ा) कगड़ा है श्रौर मेने उनसे क्रगड़ने हुए सारा जन्म गॅवा दिया। इस मूठी माया ने सब संसार को वॉध रक्खा है लेकिन मैने तो राम में रमण करते हुए सुख पाया है।

26

हम अपने घर में नित्य स्त का ताना तानते हैं (कपडा बुनते हैं) और तुम्हारे गले में जने के है। तुम तो विद और गायत्री का पाठ करते हो और हमारे हृदय में गोविद का निवास है। (तृ कहता है) मेरी जिह्ना ही विष्णु है, नेत्र नारायण है और हदय में गोविद का निवास है लेकिन जब यम तेरे दरवाजे आकर पछ रहा है (जब तृ बृद्ध हो गया) तब ऐ पागल, तृक्या मृंकंद का नाम ले रहा है! हम गाय-वैल (आदि जानवर) है तो (हे प्रमु) तुम ग्वाले हो जो जन्म जन्म में हमारी रखा करते हो। जब तुम हमें संसार-सागर से पार उतार कर नहीं चराते तो तुम हमारे स्वामी कैसे हो १ तू बाह्मण है, मै काशी का जुलाहा हूं, मेरा जान तृ गम का तृने तो संसार के भूपालो और राजाओं से याचना की है लेकिन मेरा ध्यान सदैव हिर में ही (लगा रहता) है।

ર્ડ

संसार का जीवन (ठीक) वैमा ही है जैमा स्वप्न । इस प्रकार जीवन और स्वप्न समान हैं । लेकिन हमने परम निधान (ब्रह्म) को छोड़ कर उस स्वप्न को सच मानत हुए उसमें गाँठ दे दी है। बाबा (हे गुरु) माया और मोह ने मेरा यह भला (!) किया है कि उसने मुमसे मेरा ज्ञान रूपी रत्न छीन लिया है। (जलती हुई चमकदार ज्वाला को) आँख से देख कर पतंग उससे उलम जाता है कितु वह मूर्ख यह नहीं देखता कि यह आग है जो उसे जला डालेगी। उसी तरह से यह मूर्ख मनुष्य कनक और कामिनी में लगा हुआ काल के फंदे से सजग नहीं होता। (विवेक) विचार करते हुए तू अपने विकारों को छोड़। स्वयं तरने वाला और दूसरों को तारने वाला वहीं (ब्रह्म) है। कबीर कहता है, (यह अनुभव होने पर) तू देखेगा कि संसार का जीवन ऐसा है जिसकी समता कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती।

२८

चाहे मैंने अभी तक अनेक रूप (जन्म) रक्खे हो कितु अब फिर मेरा कोई रूप नहीं होगा। (मैं आवागमन से मुक्त हो जाऊँगा।) मेरा तो तागा, तंतु और सभी साज थक गया (जुलाहे के-सभी कार्यों को छोड़ दिया।) अथवा मेरी सॉस (तागा)तंतु (आत्मा) और सभी साज (इंद्रियॉ) थक गई हैं क्यों कि मै राम-नाम के वशवर्ती हो गया हूँ। अब मुक्ते न तो नाचना ही आता है और न मेरा मन मंदला (बाजा) ही बजाता है। मैंने काम-कोध की माया जला डाली और तृष्णा के घड़े को फोड़ दिया। काम से भरा हुआ मेरा शरीर भी पुराना हो गया और मेरा सारा अम छूट गया। मैंने सभी प्राणियों को एक समान जान लिया है और वाद-विवाद करना भी छोड़ दिया है। कबीर कहता है, राम के अनुकूल होने पर मैंने संपूर्णता प्राप्त कर ली है।

35

तूरोजा रखता है श्रीर श्रम्लाह को मनाता है फिर भी श्रपने स्वाद के लिए जीवों का नाश करता है। तू केवल श्रपना स्वार्थ देखता है, किसी दूसरे के हित को नहीं। इस प्रकार (व्यर्थ ही) तू क्यों मख मारता है ? ऐ काजी, साहब (स्वामी) तो एक है, वह तेरा है श्रोर तुमी में है। यह सोच-विचार कर तू नही देखता ! ऐ पागल, तू दीन से सहानुभूति नही रखता इसलिए तेरा जन्म भी किसी काम का नहीं है। क़ुरान तो यह स्पष्ट श्रीर सत्य कहता है कि श्रम्लाह जो है, न वह कोई पुरुष है न स्त्री। ऐ पागल, न तूने पढ़ा है, न चितन किया है इसीलिए तो तेरे हदय में दया श्रीर सहानुभूति नहीं है। श्रम्लाह परोक्त रहते हुए भी सारे शरीर के भीतर है यह अपने हदय में विचार कर ले। कबीर पुकार कर कहता है, हिंदू श्रीर मुसलमान दोनों में वह एक ही है।

30

मैंने मिलने के लिए श्टंगार किया कितु इस सांसारिक जीवन के स्वामी हरि नहीं मिले। हिर ही मेरे प्रियतम हैं श्रीर मैं हिर की ही प्रेयसी हूं। राम बड़े हैं मै उनसे कुछ छोटी हूँ। (श्राश्चर्य हैं कि) स्त्री (श्रात्मा) श्रीर स्वामी (परमात्मा) एक साथ ही रहते हैं—एक ही सेज पर—(शरीर पर) कितु उनमें मिलाप दःसाध्य श्रीर कठिन

(हो रहा) है। वही सौभाग्यशालिनी धन्य है जो प्रियतम को अच्छी लगती है। कबीर कहता है, फिर उसे जन्म लेने के लिए (समार में) नहीं आना पड़ता। (वह प्रियतम में लीन हो जाती है।)

३१

हीरे (आतमा) से हीरा (परमातमा को) वेध कर (उनमें प्रवेश कर) पवन (प्राणा-याम) द्वारा मेरा मन महज (रूप) में समा कर रह गया है। इस हीरे (आतमा) ने सभी (सूर्य, चद्र आदि) ज्योतियों को वेध कर उनमें प्रवेश पाया है, यह (ज्ञान) मैंने सत-गुरु के वचनों से पाया है। हिर की कथा तो अनाहत नाद के समान है। ऐ जीव ! त् हीरा (शुद्ध आतमा) वन कर उसे पहिचान ले। कवीर कहता है, उसने तो उस हीरे (परमातमा) को इस प्रकार देखा है कि वह सारे संसार में लीन हो रहा है। यह गुप्त हीरा तो तब प्रकट हुआ जब गुरु की शक्ति ने मुसे मार्ग दिखला दिया।

ŹŚ

(मैंने दो विवाह किए।) पहली स्त्री (माया) तो कुरूप, कुजात और कुलजाणी थी जो मेरे स्वामी के द्वारा भी वुरी समभी गई। दूमरे वार की स्त्री (भिक्त) हपवती, सुजाता और सुलज्ञणी है जो सरलता मे गर्भवती हुई (जिसमे सद्गुण आदि उत्पन्न हुए।) अच्छा हुआ, मेरे पहले विवाह की सड़ी स्त्री नष्ट हो गई। मेरे दूमरे वार की स्वीकार की हुई स्त्री (ईश्वर करे) अनेक युगो तक जीवित रहे। कवीर कहता है, जब छोटी स्त्री (दूसरे बार की स्त्री) आई तो बड़ी (पहले बार की स्त्री) का मौभाग्य तो स्वभावतः टल गया (नध्ट हो गया) अब तो छोटी स्त्री (भिक्त) मेरे साथ हो गई है और बड़ी ने किसी दूसरे व्यक्ति को प्रहण कर लिया है। [यदि इम पद का आध्यात्मिक अर्थ न लिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि कवीर ने अपने जीवन में दो विवाह किए थे। पहली स्त्री कुलज्ञणी थी जो इन्हें छोड़ कर दूसरे के पास चली गई और दूसरी सुलज्ञणी थी जो इनके पास रही और उमसे इन्हें मंतान भी प्राप्त हुई।]

33

मेरी स्त्री का नाम 'धनिया' था। उम नाम के बदले इन मन्यामियों ने उसका नाम 'राम जिनया' रख लिया। (ज्ञात होता है, कबीर के ममय में 'राम जिन्छा' वर्तमान अर्थ 'वेश्या' के अर्थ में प्रचलित न था)। इन मंन्यामियों ने मेरे घर में आग लगा दी हैं (धूएँ में भर दिया है।) मेरे बेटे को भी (अपने मप्रदाय में दीजित कर मगुरा) राम का भक्त बना लिया है। कबीर कहता है, ऐ मेरी मा, सुन। इन मुंडे हुए, मन्यासियों ने मेरी जाति नष्ट कर दी है। [इन पद में कबीर के जीवन की परिस्थितियों का चित्र है। रामानद के अनुयायी मगुग्गीप यक अवधूतों ने कबीर के लड़कें (कमाल) को कबीर के सिद्धांतों में हटा कर सगुरा मंप्रदाय में मिला लिया था। तभी तो कबीर को कहना पड़ा, 'बूड़ा वंसु कबीर का उपजिश्रो पृतु कमालु।)

#### ३४

त्रारी नव वधू, त् ठहर। घूँघट मत काढ़। श्रांतिम समय में तेरी रत्ता न हो सकेगी। क्या घूँघट काढ़ने से तेरे हृदय की श्राग वुम्त सकी १ कही उनका (मुंडे हुए संन्यासियों का) मार्ग तुम्ते न लग जाय (त् उनके मार्ग पर न चली जाय!) घूँघट काढ़ने का गौरव तो दस पाँच दिन ही है कि यह बहू श्रच्छी श्राई है। तेरा घूँघट तो तभी सचा होगा जब तू (परमात्मा) का गुण गाते हुए (प्रसन्नता से) कूदने श्रीर नाचने लगे कबीर कहता है, नव वधू की विजय तो तभी होती है जब वह हिर का गुण गाते हुए श्रपना जन्म व्यतीत करती है।

[यहाँ नव वधू का ऋर्य ऋात्मा से लिया जाना चाहिए।]

#### ३५

करवत लेना (त्रारे से अपने को कटवा डालना) अच्छा है लेकिन (मुम्म से मुँह फेर कर) तेरा करवट लेना अच्छा नहीं है। ऐ प्रियतम ! तू मेरे गले से लग। यह मेरी प्रार्थना सुन । मैं तेरी वारी जाती हूँ, तू (मेरी ओर) अपना मुख फेर, मेरी ओर करवट दे। (इस प्रकार मुम्मसे उदासीन रह कर) मुम्मे क्यों मारता है ? यदि तू मेरा शरीर भी चीर दे तो मैं अपना अंग न मोड्गी और यदि मैं सगर्मा ('सहज' झान सिहत) भी हो जाऊँ तो तुम्म से प्रेम नहीं तोड़ूंगी। हमारे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं हो सकता। तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारी अच्छी स्त्री हूँ। कबीर कहता है, हे लोई, सुनो। अब मुम्मे तुम्हारा विश्वास नहीं है (क्योंकि मैं स्वयं राम की स्त्री हो गया हूँ।)

#### ३६

उस (ईश्वर रूपी) जुलाहे का रहस्य किसी ने नहीं जाना जिसने सारे संसार में अपना ताना तान दिया है। जब तक (ऐ पंडित) तुमने वेद पुराग छुने, तब तक मैने थोड़ा सा अपना ताना फैलाया। उस ईश्वर रूपी जुलाहे ने पृथ्वी और आकाश का करघा बनाया और चंद्र और सूर्य को (ढरकी-Shuttle Cock बना कर) साथ-साथ चलाया। मैंने पाई जोड़ कर (फैले हुए ताने को कूची से माँज कर) उसे बराबर किया और तब तांती (राझ) से मैं पूर्ण सतुष्ट हुआ। अब मुक्त जुलाहे ने अपना वास्तविक घर जान लिया और अपने शरीर में ही राम को पहिचान लिया। कबीर कहता है, मैने अपना करघा तोड़ दिया है और अपना सूत (सबंध) उस (परमात्मा रूपी जुलाहे के) सूत से मिला लिया है।

#### 310

जिसके हृदय में मैल है, यदि वह तीथों में भी स्नान करे तो उसे बैकुंठ-गमन प्राप्त न होगा। यदि समस्त संसार उस पर विश्वास भी कर ले तो कुछ न होगा क्योंकि राम इन बातों से ऋनजान नहीं हैं। (वे सब जानते हैं।) ऋतः केवल एक ही ईश्वर राम की पूजा करो, गुरु की सेवा ही मचा स्नान है। जल में स्नान करने से यदि गित होती तो मेंडक तो नित्य ही स्नान करने है। जैसे मेडक है, वैसे ही ये लोग है, जो बराबर योनि में आने है। मन कठोर रखते हुए जो बनारम में मरता है, वह नरक से बच नहीं मकता। यदि ऊँचा जय-घोष करने हुए हिर का मत मर जाय (और उमे मुक्ति हो जाय) तब नो सार्रा सेना जय-घोष करने हुए (मंमार-मागर से) तर सकती है। निराकार प्रभु वहाँ निवास करता है जहां न दिन है न रात है, न वेद है न शास्त्र है। कबीर कहता है, हे नर, नू उसकी आराधना कर, यह समार तो पागल है! (इसके रास्ते न जा।)

# रागु गूजरी

٩

हरि- भजन के बिना नू बैंल होगा। वह भी दूसरे का। उस समय चार पैर, दो सीग और गूँगा मुख (होने सं) त् (ईश्वर का) गुरा-गान कैंस कर सकेगा ! उठते-बैठत तुम पर डंडा पड़ेगा तब नृ कहा अपना सिर छिपावेगा ! उस समय (नाथने सं) तेरी नाक फटेगी, (बोम सं) तेरे कवे टट जावेगे और खाने को तुमे मिलेगा कोरों का मुस । सारे दिन (चरते हुए) जंगल में डोलता किरेगा, फिर मी तरा पेट न मरेगा। तृने सच्चे मक्तों का कहना न माना इसिलए अपना किया पावेगा। दुःख-मुख (का उपनांग) करते हुए तू अनेक अनो में इब गया है इसिलए अनेक योनियों में घूमता फिरेगा। रल के समान उज्जवन जन्म खो कर तूने अपने ईश्वर को भुला दिया है। फिर ऐसा अवसर तू कहा पावेगा! तू बाजीगर के बदर की तरह घूमता फिरेगा और वैंच हुए ही रात्रि व्यतीत करेगा। कवीर कहता है, राम-नाम के बिना तृ अपना सिर धुन कर पछतायगा।

2

कवीर की मा छिप छिप कर रोती है, हे राम, ये बच्चे कैसे जियेगे ! कवीर ने तनना-चुनना सब छोड़ दिया है और हिर का नाम अपने गरीर पर लिख लिया है। (अब खाने-पीने को पैसे कहाँ से आवे !) (लेकिन में कहता हूँ कि) जब तक में (हरकी के) छेद में तागा डालता हूँ तब तक में अपने स्नेही राम को भृत जाता हूँ । ओछी तो मेरी मित है और जात का हूँ जुलाहा। मुक्ते तो हिर के नाम का लाभ ही सबा लाभ है। कवीर कहता है, हे मेरी मा, मुन, हमें और इन (बच्चों) को (खाने के लिए) देन बाला एक राम ही है। (हहीं हमारे और बच्चों के पोषण का प्रवध करेगा।) [कवीर ने अपने परिवार की दशा और परिस्थितियों का एक चित्र उपन्थित किया है।]

## रागु सोरठि

٩

मूर्ति की पूजा करते-करने हिंदू मर गए और सिर भुका-भुका कर (नमाज पढ़ने हुए) मुसलमान मर गए। वे (हिंदू किमी के मरने पर उसे) जला देते हे और वे

(मुसलमान) गाड़ देते हैं कितु दोनों ने ही (ऐ मन) तेरे रहस्य को नहीं समभा। ऐ मन, यह संसार बहुत बड़ा श्रंधा है (जो यह नहीं देखता कि) चारों दिशाश्रों में मृखु का बंधन फैला हुत्रा है। कित लोग संदर कपड़ों से सजे हुए सभा-भवनों में कित पढ़ते हुए मर गए श्रौर जटा रख-रख कर योगी मर गए फिर भी (ऐ मन) ये लोग तुफे नहीं पहचान सके (तुफ पर विजय प्राप्त नहीं कर सके।) इन्य सचित करते हुए राजा मर गए जिन्होंने दुर्गों पर विजय प्राप्त कर बहुत-सा स्वर्ण एकत्रित किया। वेद पढ़-पढ़ कर पडित मर गए श्रौर रूप देख-देख कर नारी भी मर गई। श्रपने शरीर की श्रोर देख कर यह समफ लो कि राम-नाम के बिना सभी लोग छुले गए हैं। कबीर यह उपदेश करके कहता है, हिर के नाम के बिना किसने गित पाई है?

२

इस शरीर का गौरव यही है कि जब जलता है तो भस्म हो जाता है, पड़ा रहता है तो इसे कीट-कृमि खा डालते हैं। कच्चे घड़े पर जब पानी पड़ता है, (तब उसके नष्ट होने के समान ही यह शरीर है।) क्यों भैया, फूले-फूले फिर रहे हो ? जब रस महीने श्रोंचे मुख रहे थे, वह दिन कैसे भूल गए ? जिस प्रकार मधुमक्बी रस एक त्रित करती है उसी भाँति तुमने जोड़-जोड़ कर धन एकत्रित किया है। मरते समय लोग उसी धन को 'ले लो, ले लो' कह कर ले लेते हैं (श्रीर तुमें बाहर निकाल देते हैं।) भूत को घर में कीन रहने देता है ? घर की देहली तक तेरे साथ तेरी विवाहिता स्त्री रहती हैं। इसके आगे नगर के सज्जन और संश्रांत लोग रहते हैं। श्मशान तक सब कुटुंब के लोग रहते हैं, इसके आगे जीवात्मा श्रकेला जाता है। कबीर कहता है, हे प्राश्रों, सुन। तू काल से पकड़ा जाकर कूएँ में गिर पड़ा है। तूने भूठी माथा में अपने आप को वैसा ही बंधा लिया है जिस प्रकार सेमल की रंगीन फली के अम में तोता। (वह सममता है कि इस रंगीन फल में बहुत स्वाद होगा किंतु जैसे ही वह उसमें चोंच मारता है, वैसे ही उसमें से फई निकल पड़ती है।)

3

वेद पुराण त्रादि सभी धार्मिक शंथों के सिद्धांत सुन कर तूने कर्म की त्राशा की (कि उससे तेरा निस्तार होगा) किंतु जिस समय काल ने लोगों को खाना शुरू किया तो वे चतुर (१) लोग निराश होकर गुरू के पास चले ! रे मन, इस (ढंग) से एक भी कार्य सफल नहीं हो सकता यदि तूने रचुपति राजा का भजन नहीं किया। नादी (जो त्रान हत नाद में विश्वास रखते हैं),वेदी (जो वेदों को मानने वाले हैं) शबदी (जो शब्द-ब्रझ के उपासक है) और मौनी (जो जीवन पर्यंत मौन-व्रत धारण करते हैं) साधुत्रों ने वनखंड में जाकर योग और तप किया और चुन कर सात्रिक कंद और मृल का त्राहार किया किंतु उनसे भी यमराज का पद्टा ही लिखाया गया (त्रार्थोत् वे भी यम के त्राधिक कार-पत्र से शासित हुए।) जिनके हदय में नारदी भक्ति नहीं आई और जिन्होंने अपने शरीर को भक्ति के त्रांखंडरों से बहुत अच्छी तरह सजाया और राग एवं रागनी

अलापते हुए आडंबरी रूप रक्खा, उन्होंने हिर से क्या प्राप्त किया ? ममस्त मंसार के ऊपर काल की छाया पड़ी है और उसमें ज्ञानी जन भ्रम मे चित्रवत् लिखे हुए हैं। कबीर क्हता है, वे ही कुछ संवक खालमें (शुद्ध) हो मके जिन्होंने प्रेम और मिक्क को वास्तविक रूप से समका है।

×

मैंने अपने दो दो नेत्रों से अवलोकन किया है—हिर के विना और कुछ नहीं देखा। मेरे नेत्र उन्हींके अनुराग में अक्षण हैं। उनके अतिरिक्त मुम्में अब क्या कहा जा सकता हूं है हमारा नारा अम नष्ट हो गया, भय भाग गया जब राम-नाम से हृदय लग गया। वाजीगर (ब्रह्म) ने डंका वजाया और सारा मनार तमाशा देखने के लिए जुड़ गया। (तमाशे के वाद) वाजीगर ने अपना नारा म्वांग इकट्टा कर निया और फिर अपने ही रग में (विचार में) रमणा करने नगा। उपदेश-मात्र से अम नष्ट नहीं होता। ससार में तो मब लोग उपदेश दे दे कर अपना मुख हिष्टा लेते हैं। कबीर कहता है, मुक्त पर न्वय गुरु ने कृषा की और उनके द्वारा उन्होंने मब प्रकार से मेरे तन-मन का हरणा कर लिया। मैं उन्हीं के रंग में रंगा हुआ हूँ क्योंकि मुक्ते संनार के वास्तविक जीवन का प्रदाता मिल गया है।

te

जिसके वेद ही दूध के भंडार है और समुद्र ही मथने की मटिकयां है उस (ब्रह्म) की तू अहीरिनि (मथने वाली) हो जा, फिर तेरे तक को नष्ट करने की शिक्त किसमें है ? ऐ दासी (आत्मा), तू जग के जीवन और प्राणों के आधार राम को अपना पित क्यों नहीं बना लेती ? तेरे गले में तौक है और पैरों में वेड़ी है (माया का बंधन है) और तू घरों-घर (योनियों में) रमती फिरती है। ऐ दामी, तुक्ते अब भी चेत नहीं हुआ ? जान ले, तुक्त अभागी को यम ने देख लिया है। दानी ने कहा—'वस्तुतः अभु ही तो करने और कराने वाला है, वेचारी दामी के हाथ क्या है ! मोने मोते जागी हूँ और जिस और प्रवृत्त की गई हूँ उम और प्रवृत्त हो गई हूँ !' कवीर ने कहा—'ऐ दासी, यह सुबुद्धि तृने कहाँ से पाई जिससे तृने अम की रेखा भिटा दी है ?.....अच्छा, वह रस मैंने भी जान लिया है और गुरु के प्रसाद से मेरा मन सनुष्ट हो गया है।'

ξ

जो बिना माया में उत्तमे हुए नहीं जी सकते और बिन' घल मिले (सौंदे के तौल या गिनती से ऊपर मिलने वाली वन्तु) नहीं अघात उनका जीवन क्या अच्छा जीवन कहा जा सकता है ? वस्तुतः बिना मृत्यु के जीवन नहीं है। अब क्या कहा जाय और क्या झान का विचार किया जाय ? अपनी ओर देखकर तो यह सारा (बाहा) व्यवहार नष्ट हो गया। मैंने कुंकम (इंद्रियों को) घिम कर, चंदन (आत्मा) को रगह कर बिना चर्म चलुओं के यह संसार देख लिया है। जिममें पुत्र (जीवात्मा) ने पिता (परमात्मा) को उत्पन्न किया है (अर्थात् अपने हृदय में परमात्मा को अनुमृति से प्रकट

(मुसलमान) गाड़ देते हैं कितु दोनों ने ही (ऐ मन) तेरे रहस्य को नहीं सममा। ऐ मन, यह संसार बहुत बड़ा श्रंथा है (जो यह नहीं देखता कि) चारों दिशाश्रों में मृत्यु का बंधन फैला हुश्रा है। किव लोग संदर कपड़ों से सजे हुए समा-भवनों में किवल पढ़ते हुए मर गए श्रौर जटा रख-रख कर योगी मर गए फिर भी (ऐ मन) ये लोग तुमें नहीं पहचान सके (तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सके।) द्रव्य सचित करते हुए राजा मर गए जिन्होंने दुर्गों पर विजय प्राप्त कर बहुत-सा स्वर्ण एकत्रित किया। वेद पढ़-पढ़ कर पडित मर गए श्रौर रूप देख-देख कर नारी भी मर गई। श्रपने शरीर की श्रोर देख कर यह समम लो कि राम-नाम के बिना सभी लोग छले गए है। कबीर यह उपदेश करके कहता है, हिर के नाम के बिना किसने गित पाई है ?

3

इस शरीर का गौरव यही है कि जब जलता है तो भस्म हो जाता है, पड़ा रहता है तो इसे कीट-कृमि खा डालते हैं। कच्चे घड़े पर जब पानी पड़ता है, (तब उसके नष्ट होने के समान ही यह शरीर है।) क्यों भैया, फूले-फूले फिर रहे हो ? जब दस महीने श्रोंधे मुख रहे थे, वह दिन कैसे भूल गए ? जिस प्रकार मधुमक्खी रस एक-त्रित करती है उसी भाँति तुमने जोड़-जोड़ कर धन एकत्रित किया है। मरते समय लोग उसी धन को 'ले लो, ले लो' कह कर ले लेते हैं (श्रीर तुमें बाहर निकाल देते हैं।) भूत को घर में कीन रहने देता है ? घर की देहली तक तेरे साथ तेरी विवाहिता स्त्री रहती हैं। इसके आगे नगर के सज्जन और संभ्रांत लोग रहते है। स्मशान तक सब कुटुंब के लोग रहते है, इसके आगे जीवात्मा अकेला जाता है। कबीर कहता है, हे आगों, सुन। तू काल से पकड़ा जाकर कूएँ में गिर पड़ा है। तूने भूठी माथा में अपने आप को वैसा ही बंधा लिया है जिस प्रकार सेमल की रंगीन फली के भ्रम में तोता। (वह सममता है कि इस रंगीन फल में बहुत स्वाद होगा किंतु जैसे ही वह उसमें चोंच मारता है, वैसे ही उसमें से कई निकल पड़ती है।)

₹

वेद पुराण आदि सभी धार्मिक प्रंथों के सिद्धांत सुन कर तूने कर्म की आशा की (कि उससे तेरा निस्तार होगा) किंतु जिस समय काल ने लोगों को खाना शुरू किया तो वे चतुर (१) लोग निराश होकर गुरु के पास चले ! रे मन, इस (ढंग) से एक भी कार्य सफल नहीं हो सकता यदि तूने रघुपति राजा का भजन नहीं किया। नादी (जो अना-हत नाद में विश्वास रखते हैं),वेदी (जो वेदों को मानने वाले हैं) शबदी (जो शब्द-ब्रह्म के उपासक हैं) और मौनी (जो जीवन पर्यंत मौन-व्रत धारण करते हैं) साधुओं ने वनखंड में जाकर योग और तप किया और चुन कर सात्विक कंद और मूल का आहार किया किंतु उनसे भी यमराज का पट्टा ही लिखाया गया (अर्थात् वे भी यम के अधिकार-पत्र से शासित हुए।) जिनके हदय में नारदी भिक्त नहीं आई और जिन्होंने अपने शरीर को भिक्त के आडंबरों से बहुत अच्छी तरह सजाया और राग एवं रागनी

अलापते हुए आडंबरी रूप रक्खा, उन्होंने हिर से क्या प्राप्त किया ? समस्त संसार के ऊपर काल की छाया पड़ी है और उसमें ज्ञानी जन भ्रम से चित्रवत् लिखे हुए हैं। कबीर कहता है, वे ही कुछ सेवक खालसे (शुद्ध) हो सके जिन्होंने प्रेम और भक्ति को वास्तविक रूप से समभा है।

×

मैने अपने दो दो नेत्रों से अवलोकन किया है—हिए के बिना और कुछ नहीं देखा। मेरे नेत्र उन्हीं अनुराग में अरुण हैं। उनके अतिरिक्त मुक्तसे अब क्या कहा जा सकता है? हमारा सारा अम नष्ट हो गया, भय भाग गया जब राम-नाम से हृदय लग गया। बाजीगर (ब्रह्म) ने डंका बजाया और सारा संसार तमाशा देखने के लिए जुड़ गया। (तमाशे के बाद) बाजीगर ने अपना सारा स्वांग इकट्टा कर लिया और फिर अपने ही रग में (विचार में) रमण करने लगा। उपदेश-मात्र से अम नष्ट नहीं होता। संसार में तो सब लोग उपदेश दे दे कर अपना मुख छिपा लेते है। कबीर कहता है, मुक्त पर स्वयं गुरु ने कृपा की और उसके द्वारा उन्होंने सब प्रकार से मेरे तन-मन का हरणा कर लिया। में उन्हीं के रंग में रँगा हुआ हूं क्योंकि मुक्ते संसार के वास्तविक जीवन का प्रदाता मिल गया है।

بو

जिसके वेद ही दूध के मंडार हैं और समुद्र ही मथने की मटिकयाँ हैं उस (ब्रह्म) की तू अहीरिन (मथने वाली) हो जा, फिर तेरे तक को नष्ट करने की शिक्त किसमें है ? ऐ दासी (आत्मा), तू जग के जीवन और प्राणों के आधार राम को अपना पित क्यों नहीं बना लेती ? तेरे गले में तौक़ है और पैरों में बेड़ी है (माया का बंधन है) और तू घरों-घर (योनियों में) रमती फिरती है। ऐ दासी, तुक्ते अब भी चेत नहीं हुआ ? जान ले, तुक्त अभागी को यम ने देख लिया है। दासी ने कहा—'वस्तुतः प्रभु ही तो करने और कराने वाला है, बेचारी दासी के हाथ क्या है ? सोते-सोते जागी हूं और जिस और प्रवृत्त की गई हूं उस ओर प्रवृत्त हो गई हूं !' कबीर ने कहा—'ऐ दासी, यह सुबुद्धि तूने कहाँ से पाई जिससे तूने अम की रेखा मिटा दी है ?.....अच्छा, वह रस मैंने भी जान लिया है और गुरु के प्रसाद से मेरा मन संतुष्ट हो गया है।'

Ę

जो बिना माया में उलके हुए नहीं जी सकते और बिना घाल मिले (सौंदे के तौल या गिनती से ऊपर मिलने वाली वस्तु) नहीं अघाते उनका जीवन क्या अच्छा जीवन कहा जा सकता है ? वस्तुतः बिना मृत्यु के जीवन नहीं है। अब क्या कहा जाय और क्या ज्ञान का विचार किया जाय ? अपनी ओर देखकर तो यह सारा (बाह्य) व्यवहार नष्ट हो गया। मैंने कुंकम (इंद्रियों को) घिस कर, चंदन (आत्मा) को रगड़ कर बिना चर्म चतुओं के यह संसार देख लिया है। जिसमें पुत्र (जीवात्मा) ने पिता (परमात्मा) को उत्पन्न किया है (अर्थात् अपने हृदय में परमात्मा को अनुभूति से प्रकट

किया है।) बिना ही स्थान के (ब्रह्म-रंघ्र या शून्य में) नगर (सारे ब्रह्मांड) को स्थिर किया है। पुनः जीवात्मा रूपी याचक ने ऐसा दाता (परमात्मा) प्राप्त किया है जो न तो दिया जा सकता है, न खाया (उपभोग किया) जा सकता है। न वह छोड़ा जा सकता है, न श्रलग किया जा सकता है। वह किसी दूसरे के पास भी नही जा सकता। जो जीवन श्रीर मरण की वास्तविकता समम्मता है वह पंच प्राणों के पर्वतो पर चढ़ने में सुख का श्रनुभव करता है। कबीर को वह हिर रूपी धन मिल गया है जिसके मिलने पर उसने श्रपने श्रापको मिटा दिया है।

v

क्या पढ़ा जाय, क्या गुना जाय और क्या वेद पुराण सुना जाय ! पढ़ने और सुनने से क्या होता है यदि स्वाभाविक रूप से उस ब्रह्म से मिलन न हो। ऐ गवार, तू हिर का नाम नहीं जपता, बारबार क्या सोच रहा है ? तुभे अधकार में एक दीपक चाहिए जिससे तुभे इदियों से ब्रह्म न की जा सकने वाली वस्तु की प्राप्ति हो। तुभे वह अगोचर वस्तु मिल सकती है क्योंकि तेरे शरीर में ही वह दीपक समाया हुआ है। कबीर कहता है, अब तूने जाना ? जब जानेगा तो तेरा मन भी सतुष्ठ होगा। लेकिन मन संतुष्ठ होने पर भी लोग विश्वास नहीं करते। यदि वे विश्वास नहीं करते तो फिर किया क्या जा सकता है ?

5

हृदय में तो कपट है और मुख में ज्ञान! भूठमूठ तू क्या पानी (माया) को मथ रहा है ? इस शरीर में ऐसे क्या गुगा हैं जो तू इसे बार-बार मॉज रहा है ! (साफ कर रहा है ?) और फिर जब तेरे शरीर के भीतर भी मल भरा हुआ है! लौकी को अइसठ तीथों में भले ही स्नान करा दिया जाय किंतु उसका कड़वापन फिर भी नहीं जा सकता। कबीर तो विचार पूर्वक यहीं कहता है, केवल मुरारी (ब्रह्म ही) भवसागर से तार सकता है।

3

तू अनेक प्रपंच कर दूसरे का धन लाता है और उसे अपने पुत्र और स्त्री के समीप लुटा देता है। ऐ मन, तू भूल कर भी कपट न कर, अत में तेरे जीवात्मा से ही सब वस्ल किया जायगा। च्या-च्या में तेरा शरीर चीया हो रहा है और हद्धा-वस्था का अनुभव होता है। (तू इतना निर्वल हो जायगा कि) तेरी अंजुली से कोई पानी भी न पा सकेगा। कबीर कहता है, तेरा कोई नहीं है। तू शीघ्र ही हदय में राम का जाप क्यों नहीं करता?

90

हे संतो, पवन-साधन (प्राणायाम) से मेरं मन में छुख का बानक बन सका है और मैं इसे योग-प्राप्ति के फल-स्वरूप ही समभता हूं। गुरु ने मुक्ते योग का सूच्स-मार्ग दिखलाया जिसमें इंद्रिय रूपी चंचल मृग आकर चोरी से चरा करते हैं। मैंने अपने (शरीर के) दरवाजे बद कर लिए और (उन मृगो को स्थिर करने के लिए) अनाहत बाजे की ध्विन की। कुंभ के कमल (सहस्रदल कमल) में जो जल भरा हुआ था, उसे नष्ट कर मैंने उसे चैतन्य और ऊँचा किया। जन कबीर कहता है, मैंने यह जान लिया और जब जान लिया तो मेरे मन को संतोष हुआ।

99

में भूखे आपकी भक्ति नहीं कर सकता। आप अपनी यह माला लीजिए। मैं संतों की चरण-धूल (की शपथ लेकर) मॉगता हूँ। मुफ्ते किसी का कुछ देना नहीं हैं। हे माधव, मेरी तुम्हारे साथ इस तरह कैसे वन सकती हैं ? यदि तुम स्वय मुफ्ते नहीं देते तो में तुमसे मॉग के लेना चाहता हूँ। मैं दो सेर चून (आटा) मॉगता हूँ और पाव भर घी के साथ नमक। आध सेर दाल माँगता हूँ। इससे मुफ्ते दोनो वक्त (दिन और रात में) भोजन करा लो। एक चार पैर की खाट माँगता हूँ। एक तकिया और एक रुई से भरा हुआ दोहरा कपड़ा। ऊपर (ओड़ने के लिए) में एक कंवल चाहता हूँ। फिर यह भक्त तुफ्तमें लीन होकर तेरी मिक्त करे। मैंने किचिन्मात्र भी किसी से कुछ नहीं लिया, एकमात्र तेरे नाम से मैं शोभा पाना चाहता हूँ। कबीर कहता है, इसी से मेरा मन संतुष्ट होता है और जब मेरा मन संतुष्ट होता है तो मैं हिर को जान लेता हूँ।

# रागु धनासरी

٩

सनक, सनंदन श्रीर महेश के सदश (शिक्तशाली) तथा शेष नाग भी (हे राम) तेरा रहस्य नहीं जानते। मैने तो संत-सगित से ही राम को हृदय में बसा लिया है। (यदि) हृनुमान के सदश (बली) श्रीर गरुड़ के समान (गितशील) भी हिर के गुण नहीं जानते (तो) सुरपित (इद्र) श्रीर नरपित राजागण भी नहीं जान सकते। चारों वेद,स्मृतियाँ श्रीर पुराण (कैसे जान सकते है) जब स्वयं कमला (लिक्सी) कमलापित (ब्रह्म) के गुण नहीं जान सकतीं। इसलिए कबीर कहता है, यह मनुष्य भूम में न पड़े। राम के चरणों से लग कर उनकी शरण में पड़ रहे।

3

दिन से प्रहर श्रोर प्रहर से घड़ी में श्रायु घटती रहती है श्रोर शरीर चीएा होता रहता है। काल रूपी शिकारी विधिक की भॉति घूमता रहता है। (उससे बचने का) क्या उपाय किया जा सकता है? (मृत्यु का) दिन समीप श्राने लगा है। माता, पिता, भाई, पुत्र श्रोर स्त्री कहाँ कौन किसका है? जब तक शरीर में ज्योति निवास करती है पशु को भी श्रपनेपन का ज्ञान नहीं होता। जीवन-रच्चा के लिए वह लालच करता रहता है श्रोर उसे श्रांखों से कुछ भी नहीं सूभ पड़ता। कबीर कहता है, रे प्राणी,

सुन, तू ऋपने मन की भांति छोड़ दे ! तू एक-मात्र नाम का जाप कर ऋौर उस एक (ब्रह्म) की शरण में पड़ा रह ।

3

जो सेवक कुछ भिक्त-भाव जानता है, उसे (मृत्यु का) श्राश्चर्य कैसा! जिस प्रकार जल में जल मिल कर श्रलग नहीं होता, उसी भाँति यह जुलाहा (कबीर) भी उस ब्रह्म में दुलक कर—एक रूप होकर—िमल गया है। हे हिर के भक्तगण, मै तो बुद्धि का भोला हूँ—मुम्म में श्रलप बुद्धि है (लेकिन मै पूछता हूँ कि) यदि कबीर काशी में शरीर छोड़ कर (मुक्ति पा जाय) तो इसमें राम का क्या श्रनुश्रह १ कबीर कहता है, हे लोगो सुनो, तुम लोगों मे से कोई भूम में न भूले। यदि हदय में राम है तो (मरने के लिए) क्या काशी, श्रीर क्या ऊसर मगहरं!! (दोनों ही समान हैं।)

×

यदि मैंने साधारण तप किया तो मैं इंद्रलोक श्रौर शिवलोक जाऊँगा श्रौर फिर वहाँ से लौट कर श्रा जाऊँगा। मैं (ईश्वर से) क्या माँगूं १ कुछ स्थिर ही नहीं है। मैं तो केवल राम-नाम ही श्रपने मन में रखता हूं। राज्य की शोमा, वैभव श्रौर बड़ाई, श्रंत में किसी की सहायता नहीं करती। पुत्र, स्त्री, लच्नी श्रौर माया इनसे कही किसने सुख पाया है १ कबीर कहता है, (राम के श्रांतिरिक्त) दूसरा मेरे किसी काम का नहीं है। हमारे मन में तो राम का नाम ही (बहुत बड़ा) धन है।

ч

हे भाई, राम का स्मरण करो, राम का स्मरण करो, राम का स्मरण करो। रामनाम के स्मरण के बिना तुम अधिकाधिक इबते ही जाओगे। स्त्री, पुत्र, शरीर, घर
और मुख देने वाली संपत्ति इनमें से कुछ भी काल की अवधि (अंत) के समय तेरी
नहीं होगी। अजामिल, गज और गणिका ने निकृष्ट कर्म किये कितु वे भी राम का
नाम लेने से (भवसागर के) पार उतर गए। तूने शूकर और कुत्ते की योनि में अमण
किया फिर भी तुभे लजा नहीं आई १ तूने राम-नाम रूपी अमृत छोड़ कर क्यों विष
खा लिया १ तू विधि-निषेध के कर्म का अम छोड़ कर राम नाम ले। सेदक कबीर
कहता है, तू गुरु के प्रसाद से राम को अपना स्नेही बना।

# रागु तिलंग

9

हे भाई, वेद और नुरान ये भूठे हैं, इनसे हृदय की चिता नही जाती। यदि एक च्राण भर के लिए हृदय में थोड़ी स्थिरता ले आआओ तो सर्व-स्वामी ईश्वर तुम्हारे सामने ही उपस्थित ज्ञात होगा। ऐ बंदे, तू अपने हृदय में प्रतिदिन खोज और व्यर्थ की व्याकुलता में मत फिर। यह जो संसार है वह एक नगर-मेले की तरह है जिसमें

विपत्ति के समय हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। तू मूठ-मूठ पढ़-पढ़ कर प्रसन्न होता है श्रीर निश्चित होकर ईश्वर के श्रातिरिक्त श्रम्य वस्तुओं पर वाद-विवाद बकता फिरता है। (सत्य तो यह है कि) सर्वश्रेष्ठ ईश्वर ही सच्चा है। वह सृष्टिकर्ता सृष्टि के बीच में ही है किंतु वह श्याम मूर्ति के रूप में नहीं। श्राकाश के बीच में जो श्राकाश गंगा है उसी में उसने स्नान किया था। उसी का सदैव चिंतन कर श्रीर श्रपनी श्रंतर्हिष्ठ से देख कि वह यत्र-तत्र-सर्वत्र विद्यमान है। श्रल्लाह (ब्रह्म) ही पूर्ण पवित्र है। उस पर संदेह तो तब किया जाय जब वह एक से भिन्न (दूसरा) हो। कबीर कहता है, वह कृपालु ही जिस पर कृपा करे, वहीं उसे जान सकता है।

# रागु सही

9

इस संसार में श्रवतित होकर तुमने क्या किया! तुमने राम का नाम कभी नहीं लिया। तुम किस बुद्धि में फॅसे हुए हो जो राम का जाप नहीं करते? ऐ श्रभागे, मरते समय के लिए क्या कर रहे हो? तुमने दुःख श्रोर सुख उठा कर परिवार का पोषरा किया किंतु मरते समय तुमने श्रकेले ही दुःख उठाया। जब तुम्हारा गला पकड़ा जायगा तभी तुम्हें पुकार करना है। कबीर कहता है, पहले से ही श्रपनी सँभाल क्यों नहीं करता?

२

नन्हा सा जीव थर-थर काँप रहा है। मैं नहीं जानती कि मेरा प्रियतम (ईश्वर) मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा! रात (मेरा यौवन) व्यतीत हो गया, कहीं दिन (बृद्धा-वस्था) भी इसी प्रकार व्यतीत न हो जाय! अमर (काले बाल) तो उड़ गए। उनके स्थान पर बक (श्वेत केश-जाल) बैठ गया। कच्चे घड़े (शरीर में) पानी (अवस्था) स्थिर नहीं रहती। जब हस (जीवात्मा) चलने लगता है तब यह शरीर कुम्हला जाता है। मैने वैसा ही श्रंगर किया है जैसे कुमारी कन्या श्रंगार करती है। उसके साथ जो भी (देवता) रमण कर उससे आबद्ध (बाम) हो जाय, वहीं स्वामी या आराध्य मान लिया जाता है। कौवों (सांसारिक अभिलाषाओं) को उड़ाते हुए मेरी भुजा दुखने लगी है। कबीर कहता है, इसी भाँति साँसारिक व्यवहारों में जीवन की कथा समाप्त हो जाती है।

3

शासनाधिकार समाप्त हो गया, अब सारा लेखा देना होगा। उसे लेने के लिए यम के निर्दय दूत आ पहुँचे। तुमने क्या सुरक्तित किया है और क्या खो दिया है, शीघ्र ही चलो, दीवान (धर्मराज) ने बुलाया है। दीवान के बुलाने से इसी समय चलो क्यों कि ईश्वर के दरबार का आज्ञा-पत्र आया है। निवेदन के साथ जो कुछ मेट देना है दो त्रीर यदि कुछ कहना शेष है तो उसे गा दो। श्राज की रात भर है जो कुछ सुलक्षाना है उसे सुलका तो। जो कुछ भी तुम्हारा खर्च हुआ है, उसकी पूर्ण रच्चा कर लो। प्रातःकाल की नमाज मराय में जाकर गुजारना, श्रदा करना। साधु-संगति से जिसे हिर का रग लग गया है, वह भाग्यशाली पुरुष धन्य है। ईत (साधारण जन) और कत (निग्सतान) बडे सुखी और सुंदर है जिन्होंने (सब क्षक्ताटों से रहित होकर) जन्म का अनमोल फल प्राप्त किया है। (अन्यथा ससारी मनुष्यों ने) जागते-सोते अपना जीवन खो दिया ह और सपत्ति जोड़ कर वे दूसरों (अपनी स्त्री और बचो) के वश में हो गए है। कवीर कहता है, ऐसं ही अनुष्य भूले हुए है क्योंकि वे अपने स्वामी को भूल कर मिटी (मदर स्त्री और धन आदि) में उत्तक गए है।

४

(देखते देखते) नेत्र थक गए, सुनते सुनते कान थक गए और (कार्य करते हुए) सुदर शरीर थक गया। बृद्धावत्था की हुंकार से सब बुद्धि थक गई केवल एक माया ही नहीं थकी। रे पागल, तू ज्ञान का विचार नहीं कर पाया। तूने व्यर्थ ही जन्म गॅवा दिया। प्राणी तव तक (सुख के) सरोवर की तृष्णा करता रहता है जब तक कि उसके शरीर में सॉस रहती है। यदि वह हिर के चरणों में निवास करने के लिए अपना शरीर ले भी जाता है ता उसके साथ भक्ति-भाव नहीं जाता। जिसके हृदय के भीतर 'शब्द' निवास कर लेता है, उराकी (सांसारिक वासनाओं के प्रति) प्यास जाती रहती है। वह (ईश्वर का) आदेश समम कर जीवन की चौपड़ खेलता है और मनलगा कर अपने (भावों का) पॉया डालता है। जो भक्त अविगत (ईश्वर) को जान कर उसका भजन करते हैं, उनका कियी प्रकार भी नाश नहीं होता। कबीर कहता है, वे सेवक कभी नहीं हारते जो पॉसा डालना जानते हैं।

५

एक दुर्ग (शरीर) है, उसके पाँच विश्वसनीय और बलवान रक्तक (पंच प्राग्र) हैं। वे पाँचो मुमसे कैफियत तलव करते है। मैने किसी की जमीन तो जोती-बोई नहीं है। ऐसी स्थिति में) कैफियत देना दु:खप्रद मालूम होता है। ऐहिर भक्तो, मुमे इस दुर्ग के पटवारी (मन) की नीति इसती या दु:ख देती है। जब मैने भुजा उठा कर गुरु को रक्ता के लिए पुकारा तब उन्होंने मेरा उद्धार कर लिया। उस दुर्ग में नौ तो दंड देने वाले जमादार (नव द्वार) है और दस दौड़ने वाले मंसिफ (दस इंद्रियाँ) हैं। वे किसी (भक्ति-भाव की) प्रजा का निवास करने नहीं देते। वे (बुद्धि की) पूरी डोरी नापते भी नहीं है और बहुत बेगार लेते हैं। बहुत्तर कोठे वाले घर (शरीर) में एक पुरुष (ब्रह्मार) समाया हुआ हैं, उसी ने मेरा नाम (बेगार में) लिखा दिया है। जब धर्मराज का चिट्ठा देखा गया तो मेरे ऊपर न पावना था न देना। ख्रतः सतो की कोई निदा न करे क्योंकि सत और राम एक ही है। कबीर कहता है, मैने वह गुरु पा लिया है जिसका नाम विवेक है।

# रागु विलावलु

٩

यह ससार ऐसा तमाशा है कि इसमें कोई व्यायी रूप से रहने नहीं पायेगा। तुम सीधे-सीधे अपने रास्ते चलों नहीं तो यह ससार तुम्हें बहुत बुरा धक्का हैगा। बालक, बूढे और तरुए होते हुए सभों को यह यम ले जायगा। यह वेचारा मनुष्य तो चूहा बनाया गया है जिसे मृत्यु रूपी विक्षी खा जायगी। चाह मनुष्य धनवान हो चाहे निर्धन हो, इसकी कोई सर्यादा नहीं है। काल इतना बली है कि वह राजा और प्रजा को समान रूप से मारता है। ईश्वर के सेवक जो उनके कृपा-भाजन है, उनकी तोबात ही दूसरी है। वे न आते है, न जाते है, न कभी मरते हैं क्योंकि वे परब्रह्म के साथी है। पुत्र, स्त्री, लद्मी और माया इन्हें (अपने वारतिक रूप में) जान कर छोड़ दो। कबीर कहता है, हे संतो, (इस त्याग से) सारंगपािए ब्रह्म तुम्हें अदश्य मिल जायगा।

ર

में न विद्या पढता हूँ और न वाद-विवाद करना जानता हूँ। में तो हिर के गुरा कहते-सुनते पागल हो गया हूँ। मेरे बाबा, सारा संसार चतुर हे, केवल में पागल हूँ। मेरे बाबा, सारा संसार चतुर हे, केवल में पागल हूँ। में तो बिगड़ ही गया हूँ। (मेरे साथ) कोई दूसरा न बिगड़े। में स्वयं पागल नहीं हुआ हूँ, राम ने मुफ्ते पागल कर दिया है और मेरे सतगुरु ने मेरा सारा अम जला दिया है। मै अपनी बुद्धि खोकर बिगड़ गया हूँ। मेरे भूम से कहीं कोई दूसरा सुलावे में न पड़ जाय। असली पागल तो वह है जो अपने को न पहिचाने। जो अपने को पहिचानता है वहीं केवल एक (ब्रह्म) को जानता है। जो इस अवसर पर (ईश्वर फी अनुभूति से) मतवाला नहीं हुआ, वह कभी मतवाला नहीं हो सकता। कबीर कहता है, मैं तो राम ही के रंग में रंग गया हूँ।

Ę

घर छोड़ कर वन-खड में चले जाओ और चुन-चुन कर सात्विक कद-मूल खाओ। कितु मूर्ख मन बहुत पापी है जो अपना विकार अभी तक नहीं छोड़ता। मैं इस संसार से कैसे छूटू और इस बड़े भव-सागर से कैसे पार पाऊँ! हे मेरे विट्ठल, मेरी रचा करो, यह सेवक तुम्हारी शरण में हैं। भिन्न-भिन्न विषयों की वासना छोड़ी नहीं जाती। अनेक यहां से अलग हटाता हूँ फिर भी यह बार-बार लिपट ही जाती है। यौवन व्यतीत हो गया, अब बुढ़ापा है, मैंने कुछ भी भला नहीं किया। मैंने इस अमूल्य, जीव को कौड़ी मोल फेक दिया। कबीर कहता है, हे मेरे माधव, तुम सर्वव्यापा हो, तुम्हारे सहश कोई दयालु नहीं है और मेरे सहश कोई पापी नहीं है।

४

[इस पद में कबीर की माँ का मनस्ताप वर्णित है।]

प्रति दिन जुलाहा (कबीर) जल भर कर घड़ा लाता है। भूमि को लीपते हुए इसका जीवन व्यतीत होता है। इसे ताना बाना आदि कुछ नही स्मता, यह तो एक-मात्र हिर के प्रेम में लिपट गया है। हमारे कुल में किसने 'राम' नाम कहा है? जब से इस निपूते ने माला ली है तब से कुछ भी खुख प्राप्त नहीं हुआ। हे जिठानी, हे देवरानी, एक अचरज जो हुआ वह तो सुनो। इन मुंडियो (साधुओं) ने सात सूत (अपने शरीर की सप्त धातुएँ) तो नष्ट कर दी कितु इस मुंडियो (साधू बने हुए मन) को किसी ने नहीं मारा। (सुनते हैं कि) गुरु ने सब सुखों के एक-मात्र स्वामी हिर का नाम इसे दिया है। उसी हिर ने संत प्रह्लाद की प्रतिज्ञा रक्खी और हिरएयाच्च को नख से विदीर्ण किया। इसने घर के देवताओं और पितरों की पूजा छोड़ दी है और गुरु का शब्द-मात्र अंगीकार किया है। कबीर कहता है, यह सब पापों के नाश करने वाले संतों को लेकर अपना उद्धार कर रहा है।

٤

हिर के समान कोई राजा नहीं है। संसार के ये सभी राजे तो चार दिन के हैं जो भूठ-मूठ ही शासन करते हैं। तेरा सेवक भर हो, वह कही भी घूमें, वह तीनो लोको में मान्य है। उस सेवक की श्रोर कौन हाथ उठा सकता है? उसके गौरव का तो कोई श्रतुमान भी नहीं कर सकता! हे मेरे श्रचेत मूढ़ मन, तू श्रव भी चेत जा, उस (ब्रह्म का) श्रनाहत संगीत बज रहा है। कबीर कहता है, संशय श्रोर भ्रम से रहित ध्रुव श्रीर प्रहाद पर उसी ने कृपा की थी।

٤

(हे प्रभु) तुम्ही मेरी लजा रक्खो, मुक्त से तो वह बिगड़ ही गई। शील, धर्म, जप और भक्ति—मैने कुछ भी नहीं किया। मेरी तो अभिमान से टेढ़ी पगड़ी हो रही है। मैने इस शरीर को अमर मान कर सुरचित रक्खा कितु यह तो अंत में भूठा और कचा घड़ा निकला। जिन (पुत्र और स्त्री) को हमने अनुप्रह पूर्वक (जीवन में) सवारा, उन्होंने ही हमें भुला कर दूसरा मार्ग पकड़ा। संधिक (सिन्नपात) रोग में पड़े हुए के समान बकने-फकने वाले को साधु नहीं कहा जा सकता। इस लिए मैं (साधु बन कर) तुम्हारी ड्योढ़ी की शरण में पड़ा हुआ हूँ। कबीर कहता है, मेरी यह विनय सुन लो कि हम पर यम-यातना मत डालो।

V

(हम) थके हुए तुम्हारे दरबार में खड़े हुए हैं। तुम्हारे बिना हमारा ध्यान कौन रक्खे ? किवाड़ खोल कर कृपा पूर्वक दर्शन दो। तुम्हीं धन हो, तुम्हीं धनी हो, उदार हो, त्यागी हो, कानों से तुम्हारा सुयश सुनता हूँ। मै किससे माँगू ? मुक्ते तो सभी निर्धन दिखाई देते हैं। मेरा निस्तार तो तुम्ही से है। जयदेव, नामदेव श्रीर ब्राह्मग्र

सुदामा इन पर तुमने श्रपार कृपा की है। कबीर कहता है, तुम समर्थ दानी हो। चारो पदार्थ (श्रर्थ, धर्म, काम श्रीर मोच्न) देते हुए तुम्हें देर नही लगती।

=

डंडा, मुद्रा, खिंथा (गुद्र्ड्डी) श्रीर श्राधारी (बॉह टेकने की लकड़ी) लिए हुए ऐ वेशधारी जोगी, तू भूम के भावों ही में घूम रहा है। ऐ पागल, तू श्रासन श्रीर प्राणायाम को दूर कर श्रीर कपट छोड़ कर हिर का भजन कर। जिससे तू याचना करेगा वह तीनो भवनों का स्वामी है। कबीर कहता है, वही केशव संसार में सचा जोगी है।

3

हे जगदीश गुसाई, यह माया तुम्हारे चरणों को (हमारे मन से) भुला देती है। फिर यदि मनुष्य के हृदय में तुम्हारे प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं होती तो वे बेचारे क्या करें ? इस तन, घन और माया को धिक्कार है। मित और धूर्त बुद्धि को भी बारं-बार धिक्कार है। यदि इस माया को हदतापूर्वक बाँध कर रखोंगे तभी इससे बच सकोंगे। क्या खेती और क्या लेना-देना (व्यापार)! यह सब भूठे अभिमान का प्रपंच है। कबीर कहता है, ये (भूठा उद्यम करने वाले) अंत में किंकर्तव्य-विमूद हो जायेंगे और उनका मृत्यु-समय आ जायगा।

90

इस शरीर- सरोवर के भीतर एक अनुपम कमल (सहस्रदल कमल) है। उसमें परम ज्योति पुरुषोत्तम (का निवास) है जिसके न कोई रूप है, न रेखा। इसिलये रे मन, भूम छोड़ कर जगजीवन राम और हिर का भजन कर। न तो इस संसार में कुछ आता हुआ दिखलाई देता है, न जाता हुआ। यह संसार पुरइन के पत्ते की तरह जहाँ उत्पन्न होता है वही विनष्ट हो जाता है। कबीर कहता है, मैंने सुख से 'सहज' का विचार करते हुए माया को मिथ्या जान कर छोड़ दिया। तुम भी अपने मन के मध्य में निवास करते हुए मुरारी की सेवा करो।

99

मेरे जन्म और मरण का भूम चला गया और गोविंद से मेरी लौ लग गई। गुरु के उपदेश की जागृति से मैं जीते-जी शून्य में लीन हो गया। हे पंडित, (तुम कहते हो कि) काशी से ही ब्रह्म-नाद उत्पन्न होता है और काशी ही में लीन हो जाता है। (मैं पूछता हूँ) जब काशी का ही विनाश हो जायगा तब यह ब्रह्म-नाद कहाँ समायगा? मैंने तो इस ब्रह्म-नाद को त्रिकुटी के संधि-भाग में देखा है और उसी की ध्वनि संसार के अग्रु-अगु में जाग रही है। अतः मुम्ममें ऐसी बुद्धि का संचार हो गया कि मैं अपने शरीर में ही त्यागी हो गया हूँ। मैंने अपने आप (में खोज कर) उस ब्रह्म को जान लिया है और मेरी आत्मा का तेज उस महातेज में लीन हो गया है। कबीर कहता है, अब मैंने गोविंद को जान लिया है और मेरा मन संतुष्ट हो गया है।

92

हे देव ! जिसके हृदय में तुम्हारे चरण-कमल निवास करते है वह यहाँ, वहाँ क्यों घूमता फिरे ? उसके पास तो जैसे समी सुख और नवो निधियाँ है। वह सरलता से तुम्हारे यश का गान करता है। हे देव, जब तुम उसके हृदय से कुटिलता की गाँठ खोल देते हो तब उसकी ऐसी मित हो जाती है कि वह सब।जीवों में तुम्हीं को देखने लगता है। और जब बारबार माया उसे बाधक प्रतीत होती है तो वह अप्रसन्नता से अपने मन ही को तोलता है। इस प्रकार जहाँ जहाँ वह जाता है, वहीं से उसे सुख मिलता है। तब माया उसे मुमटका नहीं दे सकती। कबीर कहता है, राम के प्रति प्रीत की ओट में मेरा मन पूर्ण संतुष्ट हो गया।

# रागु गौंड

9

संत के मिलने पर उससे कुछ सुनना-कहना चाहिए। यदि असंत मिले तो चुप हो रहना चाहिए। बाबा, उससे क्या बोलना और क्या कहना! चुप होकर जैसे राम नाम में ही लीन हो जाना चाहिए। संतो से बोलने में तो उपकार होता है कितु मूर्ख से बोलना मानो भख मारना है। बोलते बोलते ही तो बुराई बढ़ती है। न बोलने से वह बेचारा क्या कर सकता है! कबीर कहता है, खाली घड़ा ही आवाज करता है; जो भरा होता है उसका पानी हिलता भी नहीं है (और वह शब्द भी नहीं करता।)

3

मनुष्य मर कर मनुष्य के भी काम नहीं आता। पशु मर कर दस काम सँवारता है। फिर मैं अपने कर्मों की क्या गित समम् ! हे बाबा, मैं क्या समम् ! हिंडूयाँ इस तरह जल जाती हैं जैसे काठ और केश इस तरह जल जाते हैं जैसे घास का पूला। कबीर कहता है, मनुष्य तो (अपनी मोह-निद्रा से) तभी जागेगा जब यम का दग्र उसके सिर पर लगेगा।

₹

श्राकाश में गगन है, पाताल में भी गगन है, चारों दिशाश्रों में गगन रहता है। वहीं श्रानंद-मूल चिरंतन पुरुषोत्तम है। इसलिए शरीर के विनष्ट होने पर गगन विनष्ट नहीं होता। यही देख कर मुभे वैराग्य हो गया। यही जीवातमा यहाँ श्राकर कहाँ चला जाता है ? (पुरुषोत्तम ने) पंच तत्वों को मिला कर शरीर का निर्माण किया, इसमें जीवातमा जो तत्व है उसका निर्माण किस वस्तु से किया ? तुम जीव को कर्म बद्ध कहते हो तो कर्म को किसने जीवन प्रदान किया ? हिर में ही पिंड है श्रोर पिंड ही में हिर है, वहीं हिर सर्वमय श्रोर निरतर है। कबीर कहता है, मैं राम-नाम को नहीं छोड़ूगा। जो कुछ स्वाभाविक रीति से हो रहा है, उसे होने दो।

8

[कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने कबीर को दंड देने के लिए उन्हें बाँध कर

हाथी के सामने फेक दिया था। किंतु हाथी चिंघाड़ मार कर दूर भाग गया था। उसी अवसर का यह पद ज्ञात होता है।] मेरी भुजाएँ बाँध कर, मुक्ते पिंड बनाकर (हाथी के सामने) डाल दिया किंतु हाथी ने कुद्ध होकर अपना सिर पृथ्वी पर दे मारा। फिर भाग कर चीत्कार करने लगा। मैं प्रभु के रूप की बिलहारी जाता हूँ। तू मेरा स्वामी है और यह तेरी ही शक्ति है (कि हाथी चीत्कार करता हुआ भाग गया। दूसरी ओर काजी कुद्ध होकर बक रहा है कि 'हाथी चलाओ।) रे महावत, मैं तुभे काट डालूँगा, इस हाथी को मार कर जल्दी आगे बढ़ा।' हाथी आगे नहीं बढ़ता। वह (प्रभु का) ध्यान धरता है क्योंकि उसके हृदय में भी भगवान निवास करते हैं। भला, (संत ने क्या) अपराध किया है कि उसकी पोटली (गठरी) बनाकर हाथी के सामने रख दी। हाथी उस पोटली को ले लेकर नमस्कार करता है। काजी अज्ञानांधकार में है अतः वह इस रहस्य को नहीं समम सकता। तीन बार उस काजी ने अपनी प्रतिज्ञा भरी (और हाथी के सामने संत को डाला) मन कठोर होने के कारण उसे फिर भी (ईश्वर की शक्ति में) विश्वास नहीं हुआ। कबीर कहता है, हमारा (स्वामी) गोविंद है। भक्त की आत्मा का निवास तो सदैव चौंथे पद (मुक्ति) में है।

4

(इस शरीर में जो आत्मा है) यह न तो मनुष्य है, न देव। न यह यति कहलाती है, न शिव। न यह योगी है, न अवधूत। न इसके कोई माता है, न पुत्र। इस महल (शरीर) में कौन निवास करता है, उसका अंत किसी ने भी नहीं पाया। न यह गृही है, न उदासी। न यह राजा है, न भीख माँगने वाला। न इसके पिंड है, न लाल रक्त। न यह ब्राह्मग्रा है, न बढ़ई। न यह तपस्वी कहलाता है, न शेख़। न इसे कभी जीते देखा है, न मरते। इसके 'मरने' पर जो कोई रोता है वह अपनी मर्यादा ही खोता है। गुरु के प्रसाद से मैने रास्ता पा लिया है और मैने जीवन-मरण दोनों को नष्ट करा लिया है। कबीर कहता है, यह जीवात्मा राम (परमात्मा) का अंश है और यह उसी प्रकार नहीं मिट सकता।

દ્

(क़बीर की भिक्त पर व्यंग्य करते हुए उनकी स्त्री लोई कहती है:) पानी के कम हो जाने से करघे का धागा ट्रट-ट्रट जाता है और वह दूसरी श्रोर बाहर होकर मानों अपने कान हिलाता हुआ निकल पड़ता है। बेचारा कूच फूल गया है और उस पर फफ़्दी चढ़ गई है और मंडीश्रा (हत्था जो राख के ऊपर रहता है) के सिर काल चढ़ने वाला है श्रर्थात् शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। इसी मंडिया (हत्था) के खरीदने में सारा पैसा लग गया था। श्रीर इसके श्राने-जाने के प्रयोग में कभी कसर नहीं होती थी (श्रर्थात् सदैव करघा चलता रहता था।) कितु श्रव तुरी (तोड़िया) श्रीर नरी की बात ही छोड़ दी गई है क्योंकि उनका (कबीर का) मन राम-नाम ही में रॅग गया है। लड़की और लड़कों के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, ये मुंडिया (साधु संन्यासी) प्रति दिन संतुष्ट किये जाते हैं। एक दो (मॅडिया) घर में हैं, एक दो रास्ते में हैं (जो घर की श्रोर श्रा रहे हैं।) हम लोग तो जमीन पर बिस्तर डाल कर सोते हैं श्रोर इन लोगों के लिए खाट का प्रबंध किया जाता है। ये लोग सिर धोकर कमर में पोथी बाँध लेते हैं, बस इसी बात पर ये तो मेरे घर में रोटी खाते हैं श्रोर हमें चबैना ही मिलता है। ये मडिया (संन्यासी) श्रोर मुंडिया (संन्यासी—हमारे पित) एक हो गए हैं। इन संन्यासियों ने हमें डुबाने ही की ठानी है। (यह छुन कर कबीर ने कहा:) ऐ श्रंधी श्रोर निर्दयी लोई, इन्हीं मुंडियों के भजन करने से तो कबीर को (भगवान) की शरण मिली है।

V

स्वामी (मजुष्य) मर जाय, फिर भी स्त्री (माया) नहीं रोती क्योंकि उस स्त्री (माया) को रखने वाला फिर दूसरा (मजुष्य) हो जाता है। जो-जो उस स्त्री को रखता है उसका विनाश तो हो ही जाता है। उसके लिए आगे तो नरक है, यहाँ भले ही भोग-विलास हो। यही स्त्री एक अमर सुहागिनी है, क्योंकि यह सारे संसार की प्रियतमा है और समस्त जीव जंतुओं की नारी है। इस सुहागिनी (माया) के गले में सदैव हार (सौंदर्य) सुशोभित होता है किंतु यही हार संत के लिये संसार में विष उत्पन्न करता है। यही पखियारी (भगवाल औरत) शंगार करती रहती है यद्यपि यह बेचारी संत के सामने हमेशा ठिठक रहती है। संत भागता है तो यह उसके पीछे पड़ जाती है (हाँ, एक बात अवश्य है कि) गुरु के प्रसाद से यह (संत की) मार को डरती रहती है। यह नारी शाक्त की शरीर-रिक्त है। किंतु हमें तो यह भूखी-प्यासी डायन ही दिष्ट पड़ती है। हमने इसका भेद (रहस्य) अनेक प्रकार से जान लिया जब गुरुदेव कृपालु होकर हमसे मिले। कबीर कहता है, अब तो यह मुक्त दूर बाहर निकल गई है किंतु यह संसार के अंचल में (मोती की) लड़ी की भाँति शोभित हो रही है।

=

जिस घर में शोमा (वास्तविक वैभव) नहीं है, उस घर से अतिथि भूखे चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के हृदय में संतोष नहीं होता। उसे तो जैसे बिना मुहागिनी (माया) के दोष लगता है। ऐसी महा पित्र (!) मुहागिनी को धन्य है! जिसे देख कर तपस्वी और तपस्वीरवरों का चित्त भी चंचल हो जाता है। यह मुहागिनी (माया) तो कृपणों की पुत्री है (वही इसको मुरिच्त रखते हैं) यह मुहागिनी (ईश्वर के) सेवकों को तो छोड़ देती है और (विलासी) संसार के साथ शयन करती है। वह साधुओं के दरबार में खड़ी रहती है और प्रार्थना करती है कि 'मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा निस्तार करो।' यह मुहागिनी बहुत सुंदरी है, उसके पगों में नूपुर है और वह मधुर धविन करके मृत्य करती है। जब तक शरीर में प्राण हैं तभी तक वह साथ रहती है नहीं तो वह नंगे के सामने से शीघ्र ही उठ कर चली जाती है। इस मुहागिनी ने तीनों मुवन (लोक) अपने अधिकार में कर लिए हैं। इसने अठारहों पुराण और तीथों में

बड़ा विलास किया है। इसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को (श्रपने रूप में) आबद्ध कर लिया है और बड़े बड़े राजाओं का हृदय विदीर्ण कर दिया है। इस सुहागिनी का वार-पार नहीं है। पहले तो नायक नारद के सामने विधवा सहश रही बाद में उसी नारद के (संयम के) घड़े को इसने फोड़ डाला। कबीर कहता है, मैं तो गुरु की कृपा से ही (इसके जाल से) छूट सका हूँ।

3

जिस प्रकार बलहुर (परोपकारी व्यक्ति) घर में स्थिर नहीं बैठ सकता उसी प्रकार प्रमु के नाम के बिना तू (संसार-सागर से) कैसे पार उतर सकता है ? बिना घड़े के जल ठहर नहीं सकता इसी तरह बिना साधु के श्रविगत (ब्रह्म) मनुष्य के पास से यो ही चला जाता है। जो राम की श्रोर सचेत नहीं होता उसे मैं जला देना चाहता हूँ। (मनुष्य को तो) तन श्रोर मन से राम में रमण करते हुए कर्म-चेत्र ही में रहना चाहिए। जिस भाँति बैल के बिना जमीन नहीं बोई जा सकती, उसी भाँति बिना सूत के मिण कैसे पिरोई जा सकती है ? बिना घुंडी के वस्त्र में क्या संग्रह किया जाय उसी भाँति बिना साधु के श्रविगत (ब्रह्म) मनुष्य के पास से यों ही चला जाता है। जिस प्रकार माता पिता के बिना बालक नहीं होता उसी प्रकार बिना बिब (रीठा) के कपड़े कैसे धोये जा सकते हैं ? जिस प्रकार बिना घोड़े के सवार नहीं हो सकता उसी प्रकार बिना साधू के प्रमु के दरबार में प्रवेश नहीं हो सकता। जैसे बिना बाजे के विवाह की फेरी नहीं ली जाती उसी भाँति श्रवहेलना करके स्वामी श्रमागिनी श्री को छोड़ भी देता है। कबीर कहता है, मुफ्ते तो (श्रपने को श्रोर प्रमु को) एक ही करना है श्रीर गुरु से दीन्तित होकर मुफ्ते फिर नहीं मरना है।

90

कूटना वही है जो मन को कूटा जाय। यदि मन को कूटा जाय तो यम से छुट-कारा मिल सकता है। मन को कूट कूट कर यदि कसौटी पर कसा जाय तो उस कूटने पर शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस संसार में 'कूटना' किसे कहते हो ? अपने कथोपकथन में सब लोग इस पर विचार करो। नाचना वही है जो मन से नाचा जाय। भूठमूठ ही विश्वास न कर सचा परिचय प्राप्त करना चाहिए। इस मन के आगे ही ताल का 'सम' आना चाहिए तभी मन इस नाचने का रक्त हो सकता है। बाजारी (व्यापारी) वही है जो बाजार (संसार) में खोज करता है और पॉच धूतों (इंदियों) को समभा सकता है। वह नौ स्वामियो (पॉच प्राया और चार अंतःकर्या) की भक्ति पहिचान सकता है। ऐसे ही व्यापारी को हम गुरु मानते है। चोर वही है जो बात नहीं करता, इंदियों को यन्न पूर्वक चुराता है और (प्रभु के)नाम का उच्चारया करता है। कबीर कहता है कि हममें इन्ही (कूटने वाले, नाचने वाले व्यापारी और चोर) के लक्षण थे। श्री गुरुदेव को धन्य है कि उन्होंने इन्हीं हमों को विचक्षण बना दिया।

99

श्री गोपाल को धन्य है, श्री गुरुदेव को धन्य है, श्री अनादि को धन्य है जो

भूखें को (प्रास) सरकाते (देते) हैं। वे संत भी धन्य हैं जिन्होंने इस बात को जान लिया है, उन्हीं को सारंगपािए (प्रभु) मिलेंगे। जो आदि पुरुष हैं, वे ही अनािद हैं। उनका नाम भोजन के स्वाद की भाँति जपना चािहए। नाम का जाप करना चािहए और अन्न का जाप करना चािहए जो जल के साथ अच्छा बन जाता है। जो मनुष्य अन्न का बहिष्कार करते हैं वे तीनों लोकों में अपनी मर्यादा खोते हैं। वे अन्न छोड़ कर पाखंड करते हैं। न वे सुहािगनी की भाँति हैं और न अभािगनी की भाँति। वे लोग अपने को संसार में दूधाधारी (दूध के आधार पर रहने वाले) घोषित करते हैं किंतु गुप्त रूप से आपस में वाँट कर कसार (भुना हुआ आटा जिसमें शकर और मेंवे मिले रहते हैं) खाते हैं। (ये लोग यह नहीं जानते कि) बिना अन्न के सु-काल नहीं हो सकता, अन्न को छोड़ देने से गोपाल (प्रभु) भी नहीं मिलते हैं। कबीर कहता है, हमने तो इसी प्रकार समभा है और उस अनािद स्वामी को धन्य है जिससे मेरा मन संतुष्ट हो सका है।

## रागु रामकली

٩

काया रूपी मद्य बेचने वाली ने (आतमा के) लाम के लिए गुरु का शब्द ही गुड़ किया श्रीर उसमें तृष्णा, काम, कोध, मद श्रीर मत्सर को काट-काट कर उसका खिंचा हुश्रा श्रक मिला दिया। क्या कोई ऐसा संत है जिसके हृदय में 'सहुज' का सुख है ? उसे मैं अपना समस्त जप दलाली के रूप में दे सकता हूँ। वह मेरे मन श्रीर शरीर को (उस मद की) एक बूद भर ही दे दे। हॉ, वह संत उस मद्य बेचने वाली से वह मद प्राप्त भर कर सके। उस मद्य बेचने वाली ने चौदहों भुवनों को तो भट्टी बनाया श्रीर उसमें ब्रह्माप्ति किंचित् मात्र ही जलाई। उसमें मुद्रा रूपी मदक मिलाई गई श्रीर 'सहज' की ध्वनि से श्रोत-प्रोत सुषुम्णा नाड़ी उस मद को पोंछने वाली (या निचोड़ने वाली) बनी। उसके मृत्य में तीर्थ, व्रत, नेम श्रीर पवित्र संयम तथा (शरीर के श्रंत-गंत) सूर्य श्रीर चंद्र रूपी श्रामूषण भी दे दो श्रीर श्रात्मा रूपी प्याले में इस श्रमृत का मीठा रस, जो महारस है, उसे पियो। उसकी बहती हुई धारा श्रत्यंत निर्मल होकर चूरही है, इसी रस में मेरा मन श्रनुरक्त हो गया है। कबीर कहता है, श्रम्य सभी रस सार-हीन हैं, एक यही महारस सच्चा है।

3

ज्ञान को गुड़ करो और ध्यान को महुवा बनाओ, संसार को भट्टी बना कर मन में धारणा करो। उसमें 'सहज' भाव में रमी हुई सुषुम्णा को नेली बनाओ, तब पीने वाला (संत) उस महारस को पी सकेगा। हे अवधूत, मेरा मन मतवाला हो गया है। इन मदों के रस को चख कर वह उन्माद पर चढ़ गया है और उसे समस्त त्रिभुवन मेंप्रकाश दीख पड़ता है। दोनो पुरों (लोक और परलोक) को जोड़ कर मैंने अपनी

भिंदी में रस उत्पन्न किया त्र्यौर तब इस भारी महा रस का पान किया। काम-कोध इन दोनों को मैने जलने वाली लकड़ी बनाया जिससे मुफ्त से सांसारिकता छूट गई। गुरु के द्वारा श्रनुभूत ज्ञान का स्पष्ट प्रकाश फैल गया त्र्यौर सतगुरु से मैने स्मृति प्राप्त की (कि मुफ्त में त्र्यौर उसमें कोई त्रयंतर नहीं है।) दास कबीर तो उसी मद से मतवाला है जो कभी उछल (उतर) नहीं जाता।

3

हे स्वामी, तू मेरे लिए मेरु पर्वत के समान है। मैने तेरी ही श्रोट (शरगा) ली है। न तो तम अस्थिर होते हो और न मेरा पतन होता है। इस भाँति हे हरि, तुमने हमारी (लज्जा) रख ली है। श्रब, तब, जब और कब (सभी समय) तुम ही तुम हो। श्रीर तुम्हारे प्रसाद से हम सदैव ही सुखी है। तुम्हारे ही भरोसे पर मै मगहर बसा त्रीर मेरे शरीर की सारी जलन बुक्त गई। पहले मैंने मगहर के दर्शन पाये, इसके बाद मैं काशी में आकर बस गया। मेरे लिए जैसा मगहर, वैसी ही काशी! हमने तो दोनों को एक ही सममा है। हम तो निर्धन जीव है पर हमने (ज्ञान का) यह ऐसा धन पा लिया है जिसको पाकर अभिमानी लोग अपने गुमान में फूल कर मर जाते। यदि मैं श्रिभमान कहूँ तो सुक्ते ऐसा शूल चुभता है जिसके निकालने के लिए कोई (व्यक्ति) नहीं है। अभी तक (पूर्व जन्म के शूल की) तीखी चुभन से मैं बिलबिला रहा हूँ और घोर नारकीय यंत्रेण मैं पड़ा हुआ सड़ रहा हूँ। क्या नर्क है और क्या बेचारा स्वर्ग है, संतों ने दोनो ही को देख डाला (नर्क संसार में त्रार स्वर्ग ईश्वरा-राधन में)। हम भी अपने गुरु की कृपा से दोनों में से किसी की मर्यादा नहीं रखते। श्रव तो हम (भक्ति के) सिहासन पर जा चढ़े हैं श्रीर हमें सारंगपािए (प्रभु) मिल गए हैं। राम और कबीर दोनो मिल कर इस प्रकार एक हो गए हैं कि (भिन्नता को) कोई पहिचान ही नहीं सकता।

8

हे संतो, तुम मुक्ते अपना सेवक मानों और मेरी सेवा की यही सीमा है कि रात दिन में तुम्हारे चरण घोऊँगा और केशों (सिर) पर चँवर फेटूँगा। हम तो तुम्हारे दरबार के कुत्ते हैं। तुम्हारे आगे हम मुंह फाड़ कर भोंकते हैं। पूर्व जन्म से ही हम तुम्हारे सेवक हैं, अब इस जन्म में तो (पूर्व जन्म के अंक) मिट नहीं सकते। तुम्हारे दरवाजे पर 'सहज' की ध्विन से मेरा माथा दाग दिया गया है (उसका चिह्न मेरे मस्तक पर हैं) जो इस प्रकार का चिह्न मस्तक पर रखते हैं वहीं (संसार) संशाम में जूक सकते हैं और जिनके मस्तक पर यह चिह्न नहीं है, वे भाग जाते हैं। जो साधु होता है वहीं भिक्त को पहिचान सकता है और हिर रूपी खजाने को प्राप्त कर सकता है । कोठें (शरीर) में एक कोठी (सहस्र दल कमल) है और उस कोठी (सहस्र दल कमल) में भी एक सूद्धम कोठी (ब्रह्म-रंघ्र हैं) उस पर विचार करों। उसी स्थान की वस्तु (ब्रह्म) गुरु ने कबीर को दी है और कबीर ने उस वस्तु को समाल कर प्रहण की है। फिर

कबीर ने वहीं वस्तु संसार को दी कितु वह उसी ने ली जो भाग्यवान है। यह (ब्रह्मानंद रूपी) त्रमृत का रस जिसने पाया उसी का सौभाग्य स्थिर है।

4

जिस ब्राह्मण के मुख से वेद श्रौर गायत्री उचरित होती है वह ब्राह्मण (प्रभु को) क्यो भूल जाय ? सारा संसार जिस ब्राह्मण के चरण-स्पर्श करता है, वह हिर-स्मरण क्यों न करे ? मेरे ब्राह्मण, तू हिर-नाम क्यों नहीं कहता ? तू राम-नाम क्यों नहीं लेता ? पडित तू व्यर्थ (श्रपने से) नर्क को (श्रौर) भरता है ! जब तू स्वयं उच्च है तो नीच (श्र-ब्राह्मण) के घर भोजन क्यों करता है ? तू निष्ठष्ट कर्म करके श्रपना पेट भर रहा है। तू चौदस श्रौर श्रमावम (का ढोंग) रच रच कर दान माँगा करता है। हाथ में दीपक लेकर तू कुँए में गिर रहा है। तू ब्राह्मण है, मैं काशों का जुलाहा हूँ। मेरी श्रौर तेरी बराबरी कैसे बन सकती है ? हमारे (साथ वाले) तो राम-नाम कह कर उद्धार पा गए श्रौर एंडित वेद के भरोसे डूब कर मर गए !

ξ

एक तहवर (शरीर) है जिसके अगिएत डालियाँ और शाखें (नाड़ियाँ) और रस से भरे हुए पुष्प-पत्र (चक्र) हैं। यह तो अमृत (रस) से भरा हुआ एक बाग है और इसे पूर्ण करने वाला (इसका रज्ञक) हरि है। अब तो मैंने राजा राम की कहानी जान ली है। राम ने मेरी अंतज्योंति प्रकाशित कर दी है जिसे बिरला शिष्य ही जान सकता है। पुष्प (चक्र) के रस में अनुरक्त एक अमर (जीवात्मा) है जिसने (हृदय स्थल में स्थित) अनाहत चक (जिसमें बारह दल होते हैं) को हृदय में धारण कर लिया है। इससे विशुद्ध चक्र (जिसमें सोलह दल होते हैं) में पवन (प्राणायाम) संचित्त होने लगा है और आकाश में फल (सहस्र दल कमल) विकसित होने लगा है। 'सहन' शक्ति से संपन्न शून्य में एक छोटा-सा पौदा (कुंडिलनी) उत्पन्न (हिष्टगत)

<sup>ै</sup>इस चक्र पर जो चिंतन करता है, वह अपिरिमित ज्ञान प्राप्त करता है। भूत, भिवष्य श्रीर वर्तमान जानता है। वह वायु पर चल सकता है अर्थात् उसे खेचरी शक्ति (आकाश मे उडने की शक्ति) प्राप्त हो जाती है।

रेजो इस चक्र पर चिंतन करता है वह योगीश्वर हो जाता है। वह चारों वेदों को उनके रहस्यो सहित समभ सकता है। इस चक्र पर ध्यान करते ही साधक का संबंध बाह्य जगत से छ्रट कर आंतरिक जगत से हो जाता है। उसका शरीर कभी निर्वल नहीं होता और वह १००० वर्ष तक शक्ति-संपन्न जीवन व्यतीत करता है।

<sup>3</sup> मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी नाडी जो हठयोग की बडी महत्वपूर्ण शक्ति है और जो सर्प के समान सोती हुई अपनी ही ज्योति से श्रालोकित है, सुषुम्णा नाडी के सहारे छ: चक्रों को पार करती हुई सहस्रदल कमल के मध्य ब्रह्म-एंध्र में पहुँचती है।

हो गया। इसने पृथ्वी (मूलाधार चक) और सागर (सहस्र दल कमल) .का शोषण कर उन्हें एक कर दिया। कबीर कहता है, पै उसका सेवक हूँ जिसने इस बिरवें (कंडलिनी) को देख लिया है।

ও

मुद्रा (हठयोग में यंग-विन्यास जैसे खेचरी, भूचरी यादि) को ही मोनि (पिटारी) बनायो, दया को सोली बनायो, विचार ही को पत्रका (हाथ में पहिनने का याभूष्य) बनायो, इस शरीर को सीते (संयम करते) हुए खिथा (कबल या गुद्दी) बनायो स्रोर नाम ही को याधार (याधारी लकड़ी जिसकी टेक देकर गोरख-पंथी साधु पृथ्वी पर बैठते हैं) बनायो। हे जोगी, तुम ऐसे योग की सिद्धि करो और गुरमुख (सच्चे शिष्य) होकर जप, तप और संयम का उपभोग करो। बुद्धि को ही भस्म बना कर अपने शरीर पर चढ़ाओ और यपनी सुरति (यात्मा) को ही सिगी (मुंह से बजाने का बाजा) के स्वर में मिलायो तथा वैराग्य लेकर मन की सारंगी बजाते हुए शरीर हपी नगरी में ही परिश्वमण करो। पच तत्वों (याकाश, पदन, तेज, जल और पृथ्वी) को लेकर हदय में अधिठित करो जिससे तुम्हारी योग-हिंछ निरालम्ब होकर स्वतत्र बनी रहे। कबीर कहता है, ऐ संतो सुनो, इस योग में धर्म और दया को ही (अपने चारो ओर का सुख शांतिदायक) उपवन बना लो। (कहने का तात्पर्य यह है कि योगी बाह्य आडंबरो को छोड़ कर आंतिरिक भाव से योग-साधन करे।)

5

हमारा निर्माण ससार में किस उद्देश्य से हुआ और हमने इस जन्म का कौन-सा फल पाया इसका मैंने मन में कभी विचार नहीं किया तथा संसार-सागर के तरण-तारण प्रमु (जो चिंतानिण के समान इच्छाओं को पूर्ति करने थाले हैं) उन्हें भी च्रण भर के लिए मन में स्थान नहीं दिया। हे गोविंद, हम ऐसे अपराधी है कि जिस प्रमु ने शरीर में प्राण दिए उसकी शुद्ध भावना से भक्ति-साधना नहीं की। पराये धन, परायेशरीर, परायी श्ली की निदा तथा परायी अपकीर्ति मुक्तसे नहीं छूटी। फलस्वरूप बार बार (ससार में) मेरा आवागमन होता है और (जन्म-मरण का) यह प्रसंग कभी नहीं इटता। जिस घर में हिर और संतों की कथा होती है, उसकी ओर मैने एक च्रण भर भी गमन नहीं किया। मैने सदैव लंपट, चोर और मस्त सेवकों का ही साथ किया। मेरे पास काम, कोध, माया, मद और मत्सर हैं और यहीं मेरी सपत्ति है। दया, धर्म और गुरु की सेवा ये मेरे निकट स्वप्न में भी नहीं हैं। हे दीनो पर दया करने वाले, छुपालु, अकत्रत्सल और भय हरण करने वाले दामोदर, इस सेवक को आपित और संकट से सुरचित रक्खो। हे हिर, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा।

इसी रंध्र मे प्राण-शक्ति संचित की जाती है। यही आत्मा शरीर से स्वतत्र हो कर सोऽहं अनुभव करती है।

3

जिस 'स्मरण' से मुक्ति-द्वार से होकर तू संसार की उपेचा करते हुए बैक' ह जाता है, तथा निर्भयता से अपने घर में तूर्य (एक प्रकार का मंगलमय बाजा) बजाता है, जिसके साथ अनाहत संगीत होता रहता है, उस 'स्मरण' को तू अपने मन में कर क्योंकि बिना'स्मरण' के कहीं भी मुक्ति नहीं है। जिस 'स्मरण' में किसी प्रकार का निषेध नहीं है, जो संसार से मुक्त कर देती है, जिससे तेरे (सुख-दु:ख का) बहुत बड़ा भार उतर जाता है, उस 'स्मरण' को तू हृदय में नमस्कार कर । ऐसा करने से तू बार बार संसार में त्राने से बच जायगा। जिस 'स्मर एा' से तू (त्र्रालौकिक) क्रीड़ाएँ कर सकता है. वह स्मरण बिना तेल का सुसज्जित किया हुआ दीपक है। वह दीपक इस संसार में अमर है। वह शरीर सं काम, कोध का विषय निकाल कर नष्ट कर देता है। जिस स्मरण से तेरी गति हो सकती है उस स्मरण को तू अपने कंठ में पिरोकर रख। उसी स्मरण को तू करता रह, उसे (गले से) उतार कर मत रख। गुरु के प्रसाद से तु अवश्य पार उतर जायगा। जिस स्मरण के करने में तेरे लिए कोई मर्यादा नहीं है श्रीर जिससे तू चहर तान कर अपने घर में निर्भय सो सकता है; सुख देने वाली सेज पर तेरे जीवन का विकास हो सकता है, ऐसे स्मरण का तू प्रतिदिन ही पान करता रह । जिस स्मरण से तेरी सारी बलाएँ नष्ट होती है, जिस स्मरण से तुमे माया बिद्ध नहीं कर सकती, उस स्मरण से तू बार बार हिर का गुण-गान कर; श्रीर यह स्मरण तुमे सतगुर से प्राप्त होगा। दिन रात तू सदैव स्मरण कर, उठते बैठते चन्द्रप्रहण की भाँति तू उसे प्रहण कर । जागते सोते तू उसी स्मरण-रस का भोग कर। हरि के स्मरण से ही उनसे मिलने का तुक्ते संयोग प्राप्त होगा। जिस स्मरण से तुम पर (कुछ) भार भी नहीं पड़ता वहीं स्मरण राम-नाम का सहारा है। कबीर कहता है, जिस (स्मरण) का कोई अंत नहीं है, उसके आगे तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं हैं।

90

जब गुरु ने (वासनाओं की) श्रिप्त बुमा दी तो बंधन में पड़ते पड़ते ही मुक्ति मिल गई। जब मैंने मन को नख-शिख से पिहचान लिया तब मैंने श्रंतरंग होकर स्नान किया। और जब मैं उन्मन मुद्रा में रह कर विशुद्ध हुन्ना तब मैंने पवन (प्राणायाम) पर श्राधिपत्य प्राप्त किया तथा मृत्यु, जन्म और बृद्धावस्था से रहित हो गया। जब मैंने शिक्त के सहारे (अपनी प्रवृत्तियों को) उलट लिया (श्रन्तमुं खी कर लिया) तब गगन (ब्रह्म-रंघ्र) में प्रवेश पा सका। जब मैंने कुं डिलिनी (सर्प) से (षट्) चक्र बेध लिए तब मैं एकाकी स्वामी (ब्रह्म) से मेट कर सका। जब मैं मोहमयी श्राशा से रहित हो गया तब मेरे (सहस्रदल स्थित) चंद्र ने (मूलाधार स्थित) सूर्यका प्रास कर लिया। जब मैंने भरपूर कुंमक (प्राणायाम में साँस-रोकना साध) लिया तब वहाँ (शून्य गगन में) श्रनाहत वीया। बज सकी। मैं बकते-बकते (श्राध्यात्मिक ज्ञान

का) शब्द सुना ही गया श्रीर मैंने सुनते-सुनते उसे श्रपने मन में बसा ही लिया। तू भी कर्म करते-करते (भवसागर से) पार उतर ही जायगा। कबीर यह सार (शब्द) कहता है।

#### 99

चंद्र श्रीर सूर्य ये दोनों ज्योति के स्वरूप हैं। उस ज्योति के भीतर ही श्रनुपम ब्रह्म है। ऐ ज्ञानी, तू ब्रह्म का विचार कर। ज्योति के भीतर ही उसने श्रपना विस्तार किया है। निरंजन श्रीर श्रतख रूपी हीरे (पवित्र श्रीर ज्योतिपुंज ईश्वर) को देख कर ऐ हीरे (संत), तू प्रणाम कर। यहीं कबीर कहता है।

### 92

हे भाई, यह संसार होशियार और बेदार (जागता) है कितु यह जागने वाले पर ही डाका डालता है और वेद रूपी होशियार पहरा देने वाले के सामने ही यम (मृत्यु) जीव को ले जाता है। नींबू बड़ा होकर आम के बराबर हो गया और आम (सड़ कर) नींम के समान (कड़वा) हो गया, केला पक कर मड़ गया, नारियल और सेमल के फल भी पक गये (अर्थात् इतना अधिक काल व्यतीत हो गया) कितु ऐ मूर्ब, तू अब भी मूड़ और गँवार बना हुआ है। हिर शकर होकर रेत में बिखर गया है, हाथी (रूपी अहंकार) से वह चुना नहीं जा सकता। कबीर कहता है, कुल और जाति-पॉति को छोड़ कर चीटी होकर उस (हिर) को चुन लिया जा सकता है।

### रागु मारू

٩

हे पंडित, तुम किस कुमित में लगे हुए हो ? ऐ अमागे, यदि तुम राम का जाप न करोगे तो अपने समस्त परिवार के साथ डूब जाओगे। वेद-पुराए पढ़ने से तुमने क्या लाम उठाया, वह जो जैसे गधे पर चंदन के भार की भाँति ही ज्ञात होता है। जब तुमने राम-नाम का रहस्य नहीं सममा तो पार कैसे उतरोगे ? जीव का वध कर तुम उसे धर्म कह कर सम्मानित करते हो तो भाई, तुम अधर्म क्या कहोगे ? जब तुम परस्पर एक दूसरे को 'मुनि' कह कर प्रतिष्ठित करते हो तो कसाई किसे कहते हो ? तुम तो मन से ही अंधे हो, स्वयं कुछ सममते नही, फिर तुम सममात किसे हो ? माया (रुपये पैसे) के लिए तुम अपनी विद्या बेचते हो। तुम्हारा जन्म तो व्यर्थ ही जा रहा है। नारद के वचनो को कहने वाले व्यास और शुकदेव से जाकर पूछो (तब तुम जानोगे कि) राम में रम कर ही तुम (संसार के जजाल सं) छूटोगे। नहीं तो, कबीर कहता है, हे भाई, तुम निश्वय ही इब जाओगे।

२

जब तक तूमन से विकार न छोड़ देगा तब तक वन में निवास करने से भी तुमे

क्या मिलेगा ? संसार में उन्हीं का कार्य पूरा होता है जिन्होंने घर ही को वन के समान कर लिया है। राम से ही वास्तिविक सुख की प्राप्ति हो सकती है इसलिए अपनी अंत-रात्मा के रंग में रंग कर ही रमण करना चाहिए। (सिर पर) जटा रख कर श्रीर (शरीर पर) भस्म रमा कर गुफा में वास करने से क्या होता है ? मन के जीतने से ही संगार जीता जा सकता है जिससे विषय-वासनाओं के प्रति उदासीनता होती है। (संसार के) सब लोग ऑखों में अजन लगा कर किचित् देखने में ही पथ-अष्ट हो गए कितु जिन लोगों ने ज्ञानांजन प्राप्त किया है, वही ऑखे वारतिक और आदर्श आँखें हैं। कबीर कहता है, अब मैने (सब रहस्य) जान लिया क्योंकि गुरु ने मुफे ज्ञान समफा दिया है। और जब मैने आंतरिक रूप से हिर से मेट कर ली है तब मेरा मन अन्यत्र नहीं जावेगा।

3

जिसको ऋिंद-सिद्धि स्फुरित हो गई उसको अन्य किसी से क्या काम ? फिर तेरे कहने की बात मैं क्या कहूँ ! मुफ्ने बोलते ही वड़ी लज्जा मालूम होती है। जिस आतमा ने राम की प्राप्ति कर ली हे वह बार वार संसार में नहीं आती। यह भूठा संसार बहुत ठगता है वह भी दो दिन के सुखोपयोग के लिए। कितु जिस भक्त ने राम रूपी जल का पान कर लिया उस फिर कभी प्यास नहीं लगी। गुरु के प्रसाद से जिसने (इस संसार को) समक्ता उसकी सांसारिक आशा निराशा में परिणत हो गई। जब आत्मा (ससार से) उदास हो जाती है तब सभी सुख निर्मय होकर उसके पास चले आने है। कबीर कहता है, मैने राम-नाम का रस चख लिया हूं और हिर का नाम लेने से ही हिर ने मुक्ते (संसार-सागर से) तार दिया है। अब तो मै शुद्ध स्वर्ण के समान हो गया और मेरा ध्रम समुद्र के पार (दूर) चला गया।

૪

ससुद्र के जल में जल की भाँति श्रीर नदी में तरंग की भाँति (हम ब्रह्म में) समा जावेंगे श्रीर समदर्शी होते हुए शून्य (ब्रह्म में) शून्य (ख्रवस्था रहित ख्रात्मा) को मिला कर हम पवन के सहश्य सूच्न श्रीर ख्रहश्य हो जावेंगे। फिर हम (इस संसार में) क्यों खावेंगे १ ख्रावागमन तो उसी (ब्रह्म के) ख्रादेश से होता है। उस ख्रादेश को समम कर हम (ब्रह्म में ही) लीन हो जावेंगे। जिस प्रकार हम पंच धातु की रचना (मतुष्य-शरीर) से रहित होंगे उसी प्रकार हम श्रम से भी रहित हो जावेंगे। जब हम 'दर्शन' का परित्याग कर समदर्शी हो जावेंगे तब हम एक ही नाम की ख्राराधना करेंगे। हम जिस कार्य के लिए प्रेरित किए जावेंगे, उस ख्रोर ही प्रवृत्त हो जावेंगे। हम इसी भाँति कर्मार्जन करेंगे ख्रीर यदि हम पर हिर ख्रपनी कृपा करेंगे तो हम गुरु के शब्द में लीन हो जावेंगे। यदि जीवन ही में तुम में मरण (इंद्रियों की शक्ति नष्ट) हो जावें श्रीर उस सरण ही में फिर जीवन (ख्राध्यात्मकता की जागृति) हो

जाने तो फिर तुम्हारा जन्म न होगा (तुम्हें मुक्ति मिल जायगी।) कबीर कहता है, जो नाम में लीन हो गए हैं उनकी लौ शून्य (ब्रह्म) ही में शयन करती है।

(हे राम) जो तुम मुफे (अपने से) दूर करते हो तो फिर मेरी मुक्ति कहाँ है, यह बतलाओ ? तुम एक होकर अनेक रूपो में सर्वत्र व्याप्त हो, अब मुफे कैसे अम में डालते हो ? हे राम, तुम मुफे तार कर कहाँ ले जाओ गे ? तुम मुफे शुद्ध मुक्ति क्या देते हो ? किसी भाँति मै तुम्हारा प्रसाद (अनुप्रह) पा सकूँ ! तुम्हें तारण-तरण तभी तक कहा जा सकता है जब तक कि (ईश्वरीय) तत्व का ज्ञान नहीं होता । कवीर कहता है, अब तो मै अपने शरीर ही में पवित्र हो गया और पूर्ण संतुष्ट हो गया हूँ।

जिस रावण ने ग्रपना दुर्ग और प्राचीर स्वर्ण से बनवाया, वह भी उन्हें छोड़ गया फिर तुम ग्रपना मनचाहा क्यों करते हो १ जब यमराज तुम्हें केशों के वल पक-ड़ेगा उस समय केवल हिर का नाम ही तुम्हें मुक्त करा सकेगा। समय कु-समय तुमने इस बॉधने वाले प्रपंच (संसार) को ग्रपना स्वामी क्यों बनाया १ कबीर कहता है, ग्रंत में उन्हीं को मुक्ति मिलती है जिनके हृदय में राम-रसायन है।

इस शरीर रूपी गाँव में ख्रात्मा महतो (मुखिया) है। उस गाँव में पाँच किसान (इंद्रियाँ) निवास करती हैं। उनके नाम है नैन् (नेत्र) नकट्ट (नाक) स्रवन् (कान) रस-पित (जिह्वा) ख्रीर इदी (स्पर्श)। ये सब महतो (ख्रात्मा) का कहना नही मानते। इसलिए हे बाबा (गुरु), ख्रव में इसं (शरीर रूपी) गाँव में नही बसूगा। चेत् (चैतन्य मन) नाम का जो कायस्थ (पटवारी) है, वह मुक्तसे च्रा्या च्रा्या का लेखा माँगता है। ख्रीर जब धर्मराज मेरा लेखा माँगता है तब (कर्मों का) काफ्री वकाया निकलता है। पाँच किसान तो भाग ही गए ख्रीर यह बेचारा जीव बाँध कर (धर्मराज के) दरबार में ले जाया जाता है। कबीर कहता है, हे संतो, सुनो। खेत ही से मुक्ते ख्रलग कर दो। इस बार तो इस सेवक को च्रमा करो, फिर में इस संसार-सागर में नही ख्राऊँगा।

हे बैरागी, ऋनुभव को किसी ने नहीं देखा। वह ऋनुभव तो भय के बिना ही

<sup>ै</sup> इस मारिफत (सूफीमत की साधना की अतिम अवस्था) मे जाकर आत्मा और परमात्मा का सम्मिलन होता है। वहाँ आत्मा स्वय 'फना' होकर 'बका' के लिए प्रस्तुत होती है। इस प्रकार आत्मा मे परमात्मा का अनुभव हाने लगता है और 'अनल हक़' सार्थक हो जाता है। प्रेम मे चूर होकर आत्मा यह आध्यात्मिक यात्रा पार कर ईश्वर मे मिलती है और तब दोनो श्राब-पानी की तरह मिल जाते हैं।

होता है। मनुष्य अपनी भूल-चूक को दूर ही से देख कर भय पाता है। हे बैरागी, यदि वह (प्रभु का) आदेश समाम ले तो अवश्य निर्भय हो जावेगा। हे बैरागी, हिर से पाखंड नहीं करना चाहिये, पाखंड में तो सारा संसार ही रत हैं। हे बैरागी, तृ तृष्णा के पाश को नहीं छोड़ता, माया के जाल में तो सभी मनुष्य हैं। हे बैरागी, चिता की जवाला ने शरीर को जला दिया है इसलिये मन को मृतक हो जाना चाहिए। हे बैरागी, सतगुरु के बिना वैराग्य नहीं होता जिसकी अभिलाषा सभी लोग करते हैं। हे बैरागी, सतकर्म होने से ही सतगुरु मिलते हैं और उन्हीं से 'सहज' प्राप्त किया जा सकता है। कबीर कहता है, हे बैरागी, एक बिनती है कि मुम्ते भव-भागर से पार उतार दो। [टिप्पणी—'वणा हंबै' का तात्पर्य है 'ठीक है'। इस शब्द का प्रयोग गीत के अंत में टेक की तरह किया जाता है जिससे आलाप लिया जा सके।]

3

हे राजन, तुम्हारे घर कौन आवेगा ? मैंने विदुर का ऐसा भाव देखा है, जिससे वह अकियन मुफ्ते बहुत अच्छा लगता है। तुम हाथी (आदि की समृद्धि) से ऐसे (मद् में) भूल गए हो कि तुमने श्रीभगवान को नहीं जाना। तुम्हारे दूध से अधिक मैंने विदुर के पानी को अमृत करके माना है। तुम्हारी खीर की तुलना में मैंने उनकी साग पाई जिसका गुगा गाते गाते मैंने सारी रात्रि व्यतीत कर दी। कबीर का स्वामी आनंदमय विनोद करने वाला है जिसने किसी के जाति (बंधन) को नहीं माना।

सलोक—(ब्रह्म-रंध्र के) आकाश में (अनाहत नाद का) नगाड़ा बजा और निशाने (धौंसे-अजपा जाप) पर चोट पड़ी। इस संकेत पर शूरवीर (साधक) रणचेत्र (संसार) में सबद हुआ कि संघर्ष लेने का यही अवसर है। शूरवीर (सच्चे संत) की पहिचान यही है कि वह दीन के हितार्थ (ससार से) युद्ध करे और अंग-प्रत्यंग के टुकड़े टुकड़े कट जाने पर भी संसार रूपी युद्ध-चेत्र से पराड्मुख न हो।

90

हे पागल, तूने दीन-दुखियों को भुला दिया है। तू अपना पेट भरता रहा और पशु की भाँति सोया। इस प्रकार हे मूर्ख, तूने अपना जन्म खो दिया। तूने साधु-संगति कभी नहीं को और भूठा प्रपंच ही रचा। कुत्ता, सुअर और कीवें की तरह तू उठ कर (संसार में) भटकता हुआ चला। अपने ही (बंधु बांधवों को) तू महान करके मानता है और दूसरों को लघु-मात्र। मनसा, वाचा, कर्मणा मैंने (तेरे बंधु बांधवों को स्वर्ग के धोखें में) नर्क जाते हुए देखा है। वे लोग कामी, कोधी, चालाक, धोखेंबाज और बेकाम हैं जिनका जन्म निदा करते ही व्यतीत हुआ और उन्होंने राम का स्मरण कभी नहीं किया। कबीर कहता है, ऐ मूर्ख, तू मूढ़ और गंवार है जो अभी भी नहीं चेतता। जब तूने राम-नाम ही नहीं जाना तो तू (भव-सागर के) पार कैसे उतरेगा ?

99

रे मन, राम का स्मरण कर, नहीं तो पछतायगा। तू पापी (धन-संपत्ति का) लोभ करता है (किंतु तू यह नहीं जानता कि) वह आज-कल ही में (संसार से) उठ जायगा। तूने लालच के लिए अपना जन्म खोया, अब तू माया और अम में भूलेगा। धन और यौवन का गर्व मत कर, यह काग्रज की तरह गल जायगा। जब यमराज आकर तुम्मे बाल पकड़ कर पछाड़ेगा, तब उस दिन तेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा। यदि तूने स्मरण, भजन और दया नहीं की तो तू अपने मुख पर ही चोट खायगा। जब धर्मराज तुम्म से तेरे जीवन का लेखा माँगेगे तब उनके सामने तू क्या मुख लेकर जायगा? कबीर कहता है, रे संतो (यह मन) साधु-संगति के सहारे (ससार-सागर से) अवश्य तर जायगा।

# रागु केदारा

9

स्तुति ख्रौर निंदा इन दोनों से रहित होकर मान ख्रौर श्रभिमान दोनों को छोड़ दो। जो लोहे ख्रौर सोने को समान रूप से जानते हैं, वे भगवान के प्रतिरूप हैं। (हे हिर्र) कोई एकाध ही तेरा सेवक है जो काम, कोध, लोभ और मोह को छोड़ कर तेरा पद पहिचानता है। रजोगुरण, तमोगुरण और सतोगुरण इन्हें तेरी माया (के रूप) ही कहना चाहिये। जो मनुष्य (इनसे परे) चौथे पद (ख्रथीत् मुक्ति) को पहिचानता है उसी ने परमपद प्राप्त किया है। तीर्थ, वत, नियम और पिवत्र संयम से वह सदैव निष्काम रहता है। तृष्णा और माया के भूम से जो रहित हो जाता है वही आतमाराम (हदय के ख्रंत्रगत ईश्वरीय) बोध की और देख सकता है। जिस (घर) शरीर में (ज्ञान का) दीपक प्रकाशित हुआ, वहाँ (माया और मोह का) अधकार नष्ट हो गया। कबीर कहता है, वह दास निर्भय होकर परिपूर्ण हो जाता है, उसका भूम भाग जाता है।

3

किन्हीं ने काँसे और ताँबे में व्यापार किया और किन्हीं ने लोंग और सुपारों में। संतों ने गोविंद के नाम से व्यापार किया। (और संतों के इस व्यापार में) हमारी भी खेप है। इस प्रकार हम हिर के नाम के व्यापारों हैं। (इस व्यापार में) हमारी भी खेप है। इस प्रकार हम हिर के नाम के व्यापारों हैं। (इस व्यापार में) हमारे हाथ अमूल्य हीरा (भिक्त-भाव) लग गया है जिससे हमारी सांसारिकता छूट गई है। जब हम सच्ची वस्तु (व्यापार में) लाए है तो (उसका मूल्य भी) सच ही लगा क्योंकि हम सच्ची वस्तु ही के व्यवहारों है। सच्ची वस्तु की खेप ढोने से ही हम सीधे सत्य का भांडार रखने वाले के समीप पहुँच गए हैं। (वास्तव में बात तो यह है कि) ईश्वर ही स्वयं रहा, जवाहर और माियाक है तथा स्वयं रक्तक (फा॰—पासदार) है। स्वयं ही दशो हिशा रूप है और स्वयं ही (उन दिशाओं में) चलाने वाला है। व्यापारी बेचारा

तो निश्चल (श्रशक्त) हैं। तुम मन को तो बैल वनात्रो और श्रात्मा (सुरित को) मार्ग तथा ज्ञान से त्रपनी गोनि (शरीर) भर लो। कबीर कहता है, हे सतो! इसी भॉति हमारी खेप को सफलता मिली है।

3

ऋरी मूर्ख गॅवार कलवारिनि (आत्मा), तृ पवन को उलट ले (ऋथींत् प्राणायाम कर) और सतवाले सन के द्वारा मेरु-दंड की चोटी पर रक्खी हुई भट्टी से अमृत की धार को चूने दें। हे भाई, राम की दुहाई वोलो। सदा मित (निरतर बुद्धिमान) संत होकर इस दुर्लम (रस) का पान करो जिससे सरलतापूर्वक यास बुमाई जा सकती है। इस (संसार के) भय में कोई विरला ही भिक्ति-भाव समम सकता है और वही ईश्वर रूपी रस प्राप्त कर सकता है। यो तो जितने शरीर है, सभी में अमृत है कितु जिसे तू पसंद करे, उसी को रस-पान करा। (उसी को अनुभव करा कि तुम में ही ब्रह्म-द्रव है।) एक नगरी (शरीर) है, उसके नौ दरवाजे हैं। उसमें दौड़ते हुए जो अपने को रोक सकता है और त्रिकुटी को छोड़ कर जो अपना दसवाँ द्वार (ब्रह्म-रंध्र) खोल सकता है, हे भाई, वही सचा मनुष्य (मनखीवा) है अथवा उसी में सचा मतवाला-पन (खीवा) है। कबीर विचार कर कहता है, ऐसे मनुष्य को पूर्ण अभय-पद प्राप्त होता है और उसका संपूर्ण ताप नष्ट हो जाता है। वह इस (ब्रह्म-रस रूपी) मद का पान कर उसी नशे में ऊची नीची (अटपट) चाल सं जाता है जैसे नीद में खूद करता हुआ (पैर अस्त-व्यस्त रखता हुआ) कोई मनुष्य चलता है।

8

काम, कोध और तृष्णा से प्रसित होकर तुमने (प्रभु की) एक गित न सममी। तुम्हें फूटी आँखों से कुछ भी नहीं सूम पड़ता। (ज्ञात होता है) तुम बिना पानी के ही डूब कर मर गए। तुम टेढ़े टेढ़े क्यों चलते हो? तुम अस्थि, चर्म और विष्ठा से ढके हुए हो और दुर्गिध ही के आवरण-मात्र हो। तुम किस अम में भूल कर राम का जाप नहीं करते? तुमसे काल (मृत्यु) अधिक दूर नहीं है। तुम अनेक यलों से इस शरीर की रच्चा करते हो कि यह पूरी अवस्था (इद्धावस्था) तक रहे। अपनी शिक्त से किया हुआ कुछ भी नहीं होता। (बेचारा) प्राणी कर हो क्या सकता है? यि उस (ब्रह्म) की ही इच्छा हो तो एक नाम की व्याख्या करने वाले सतगुरु से मेट हो सकती है। ऐ मूर्ख, तुम बालू के घर में रहते हुए अपने शरीर को फुला रहे हो? कबीर कहता है, जिन्होंने राम को नहीं पहिचाना वे बहुत चतुर होते हुए भी अंत में (भव-सागर में) डूब ही गए।

٩

(तुम) डेढ़ी पाग बॉध कर टेढ़े चले और (पान के) बीड़े खाने लगे ! भक्ति भाव से कुछ भी सरोकार न रख कर कहने लगे कि काम ही मेरा दीवान (मंत्री) है। तुमने अपने अभिमान में राम को भुला दिया ! स्वर्ण और महा सुंदरी स्त्री को देख-देख कर तुम सुख मानने लगे ? लालच, भूठ और विकारों के महा मद में (तुम पड़े रहे) और इस प्रकार तुम्हारी अविध (आयु) ही व्यतीत हो गई ! कबीर कहता है, अंत के समय में (समक लो कि) यमराज सामने आकर खड़ा हो गया !

Ę

जीवन के चार दिनों में तुम अपनी नौबत (वैभव और मंगल सूचक वाद्य) बजा कर चले । कितु खाट, गठरी, घड़े आदि में से इतना भी (जरा सा भी) तुम अपने साथ नहीं ले जा सके । देहरी पर बैठ कर स्त्री रोती है, दरवाजे तक मॉ (रोते हुए) साथ जाती है। रमशान भूमि तक सब कुटुंब के लोग मिल कर जाते है। (बाद में) जीवातमा अकेला ही जाता है। फिर लौट कर वे (जीवन काल के) पुत्र, संपत्ति, पुर और नगर देखने को नहीं मिलते। कबीर कहता है, तुम राम का स्मरण क्यों नहीं करते ? यह तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है!

# रागु भैरउ

٩

हिर का नाम रूपी यही धन मेरे पास है। उसे मैं न तो गाँठ में बाँध कर रखता हूं (िक कोई देख न लें) और न बेच कर खाता हूं (िक नष्ट न हो जावे।) न मेरे यहाँ खेती है, न बाड़ी। (हे प्रभु) में सेवक तो केवल भक्ति करता हूं और तुम्हारी शरण में हूं। न मेरे पास माया (संपदा) है, न पूजी। तुम्हें छोड़ कर और किसी को मै जानता भी नहीं। न मेरे बंधु-बाँधव हैं, न मेरे भाई हैं। न मेरे संगी-साथी हैं जो अंत तक मेरे मित्र बनें रहें। जो (अपने मन को) माया से उदास रखता है, कबीर कहता है, मै उसका सेवक हूं।

२

इस संसार में नम रूप से श्राना है और नम रूप से ही जाना है। (यहाँ) कोई नहीं रहेगा, चाहे वह राजा हो या रागा। मेरी नव निधि तो राजा राम ही है। संपत्ति के नाम से तुम्हारे पास स्त्री श्रीर धन है। साथी तुम्हारे साथ न त्राते हैं न जाते है, क्या हुआ यदि तुमने श्रपने द्वार पर हाथी बाँध लिया! लंका गढ़ सोने से बनाया गया था किंतु मूर्ख रावगा श्रपने साथ क्या ले गया? कबीर कहता है, (प्रभु के) गुगों का कुछ चिंतन करो, नहीं तो जुश्राड़ी की तरह तुम दोनों हाथ भाड़ कर (इस संसार से) चले जाश्रोगे।

3

ब्रह्मा मैला है, इंद्र मैला है, सूर्य मैला है श्रोर चंद्र भी मैला है। यह सारा संसार मैला श्रोर मलीन है। एक हिर ही निर्मल है जिसका न अंत है, न पार है। ब्रह्मांडों के स्वामी भी मैले हैं, रात्रि श्रोर (महीने के) तीस दिन भी मैले हैं। मोती मैला है, हीरा भी मैला है। पवन, ऋमि ऋौर पानी भी मैला है। शिव शंकर महेश भी मैले हैं। सिद्ध, साधक और वेष-धारी भी मैले हैं। जोगी और जटाधारी जंगम भी मैले हैं और जीवात्मा सिहत शरीर भी मैला है। कबीर कहता है, वही सच्चा सेवक है जो राम को जानता है।

४

मन को तो मक्का कर और शरीर को किवला (पश्चिम दिशा—जिस श्रोर मुँह करके नमाज पढ़ी जाती है।) कर। (तुम्पमें) जो बोलने वाला है यही तेरा सब से बड़ा गुरु है। ऐ मुझा, तू इस (शरीर रूपी) मसजिद के दसो दरवाजों से बॉग दे श्रीर नमाज पढ़। तामसी हित्त, भूम और मैलेपन (करूरी) को तोड़-फोड़ (मिसमिल कर) दे। यदि तू पाँचों इंद्रियों से ईश्वर का नाम कहेगा तो तुम्प में धैर्य उत्पन्न होगा। हिंदू श्रीर मुसलमान का स्वामी एक ही है, इसके लिये मुझा क्या करे और शेख क्या करे! कबीर कहता है, मैं तो दीवाना हो गया हूँ। मेरा मन चोरी चोरी से 'सहज' में लीन हो गया है।

4

(तुम कहते हो) गगा के साथ (मिलकर) नदी बिगड़ गई। (मैं कहता हूं) वह नदी गंगा हो होकर प्रवाहित हो गई। (उमी भाँति) मै राम की शपथ लेकर कहता हूं कि कबीर भी विगड़ गया, किंतु वह अब सचा हो गया और अन्यत्र कही नहीं जाता। (तुम कहते हो) चंदन के साथ वृक्त खराब हो गया, (मै कहता हूं) वह वृक्त चदन ही होकर शुद्ध हो गया। (तुम कहते हो) पारस पत्थर के साथ ताँबा खराब हो गया, (मै कहता हूं) वह ताँबा स्वर्ण होकर शुद्ध हो गया। इसी माँति (तुम कहते हो) संतो के साथ कबीर बिगड़ गया (मैं कहता हूं) वह कबीर राम ही होकर अपना उद्धार पा गया।

Ę

माथे पर तिलक श्रौर हाथ में माला —यह वेष बना कर लोगों ने राम को खिलौना समक्त लिया। जो मै पागल हूँ तो हे राम, तेरा ही हूँ। संसार के लोग मेरा रहस्य क्या जानें! मैं न पत्ती तोड़ता हूँ, न देवताश्रो की पूजा करता हूँ। मैं समक्तता हूँ कि राम की भक्ति के बिना सभी सेवा-कार्य निष्फल है। मैं सत्गुरु की पूजा करता हूँ और उन्हें सदैव मनाता रहता हूँ। ऐसी सेवा से मै दरगाह (सिद्ध पुरुष की समाधि-पूजा) का सुख प्राप्त करता हूँ। लोग कहते है, कबीर पागल हो गया है कितु कबीर (के मन) का रहस्य केवल राम पहिचानता है।

৩

हमारी जाति श्रौर कुल दोनों ही उलटे हैं। इन दोनों को भुलाकर हमने शून्य में ('सहज' रूप से) बुनने का कार्य किया है। श्रब हमारे जीवन का एक भी भगवा शेष नहीं रहा और हमने पंडित और मुल्ला दोनों छोड़ दिए है। मैं स्वयं ही ('सहज' रूप से) वुन बुन कर अपने को ही (वस्त्र) पहिनाता हूँ और जिस मनोभाव में अहकार नहीं हैं उस मनोभाव से (ईश्वर का गुर्गा) गाता हूँ। पडित और मुक्का ने मेरे जीवन (की गति-विधि) के लिए जो लिख दिया है उसे मैंने छोड़ दिया, उसमें से मैंने कुछ भी नहीं लिया। ऐ सैय्यद! तू अपने हृदय के वास्तविक प्रेम (इखलास) को पहिचान ले। यदि तू स्वयं निज रूप में खोजे तो तुमें उस खोज में वह महान (कबीर) मिल जावेगा।

4

निर्धन को कोई आदर नहीं देता। वह लाख यक्न करे, उसकी श्रोर कोई ध्यान ही नहीं देता। यदि निर्धन धनवान के पास जाता है तो निर्धन को श्रागे वैठा देख कर धनवान पीठ फेर कर बैठ जाता है। यदि धनवान निर्धन के यहाँ जाता है तो वह निर्धन धनवान को श्रादर देता है श्रोर अपने समीप बुला लेता है। (लोग यह नहीं सममते कि) निर्धन श्रोर धनवान दोनों ही भाई भाई हैं। (दोनों में जो श्रातर है) वह तो प्रभु का कौतुक है जो मिटाया नहीं जा सकता। कबीर कहता है, वास्तव में निर्धन तो वहीं है जिसके हृदय में राम-नाम रूपी धन नहीं है।

3

जब मैंने गुरु की सेवा से भक्ति अर्जित की तब कही जाकर मैंने यह मनुष्य का शरीर प्राप्त किया है। इस मनुष्य-शरीर की अभिलापा देवता तक करते हैं। इसलिए इस मनुष्य-शरीर से हिर का भजन कर उनकी सेवा करो। गोविन्द का भजन करो, उन्हें कभी भूल मत जाओ। मनुष्य-शरीर का यही तो बड़ा लाभ है। जिस समय तक तेरे शरीर में शृद्धावस्था और रोग नही आया, जिस समय तक तेरे शरीर को मृत्यु ने आकर नही पकड़ा, जिस समय तक तेरी वाणी शृद्धावस्था की शिथिलता से व्याकुल नही हुई उस समय तक हे मन, तू सारंगपाणि (प्रमु) का भजन कर ले। हे भाई, यदि तू अभी (भगवान का) भजन नही करता, तो कब करेगा है जब तेरा अंत समय आवेगा तब तुम्म से भजन करते न बन पड़ेगा। जो कुछ भी तू इस समय करेगा वही सार है, बाद में तू पछतावेगा और भव-सागर से पार नही जा सकेगा। वन्तुतः सेवक वही हे जो परिसेवना करता है, उसी ने निरजन देव को प्राप्त किया है। गुरु से मिल कर उसके (हृदय-मिद्र के) कपाट खुल गए हैं और वह किर चौरामी लाख योनियों के मार्ग में आने वाला नही है। यही तेरा अवसर है, यही तेरी बारी है। तू अपने हृदय के भीतर विचार करके देख। कबीर कहता है, इस अवसर पर चाहे तू विजय प्राप्त कर ले या पराजित हो जा, मैंने अनेक प्रकार से पुकार-पुकार कर यही कहा है।

90

(शिव की पुरी) बनारस में बुद्धि का सार रूप (गुरु) निवास करता है। वहाँ तुम उससे मिल कर (धर्म) विचार करो। बुरे (ईत) ख्रीर निकम्मे (ऊत) की साधारण बातों में पड़ कर मेरा जुलाहे का कार्य कर करके अपना जीवन कौन नष्ट करे ? मेरा ध्यान तो अपने वास्तिविक पद के ऊपर ही लगा हुआ है और विश्व के स्वामी राम का नाम ही मेरा ब्रह्म-ज्ञान है। मूलाधार चक के द्वार को मैने बधन में बॉध लिया है और उसके अंतर्गत सूर्य के ऊपर मैने सहस्रदल कमल के चंद्र को स्थिर कर रक्खा है। पश्चिम के द्वार (इंडा नाड़ी की मुख पर) मूलाधार चक का सूर्य तप रहा है, किंतु मुक्ते उसकी चिंता नहीं है क्योंकि उसके ऊपर मेरु-दंड की स्थिति है। पश्चिम द्वार (इंडा नाड़ी) के सिरे पर एक ओट (आज्ञा चक्क) है। उस ओट (आज्ञा चक्क) के ऊपर एक दूसरी खिड़की (ब्रह्म-रंघ्र) है। उस खिड़की के ऊपर दशम द्वार है। क्बीर कहता है, न तो अंत उसका ही है और न उसका पार ही पाया जा सकता है।

99

वहीं (सचा) मुल्ला (बहुत बड़ा विद्वान्) है जो मन से लड़ता है और गुरु के उप-देश से काल से द्वन्द्व युद्ध करता है। वह काल-पुरुष (यमराज) का मान-मर्दन करता है। उस मुझा का (मैं) सदैव अभिनंदन करता हूँ। अंतर्गामी ब्रह्म तो सदैव समीप है उसे (तुम) दूर क्यों बतलाते हो ? यदि तुम (इस संसार के) संघर्ष (दुंदर) को बश में कर लोगे तो सदैव ही मंगल होगा। वह सच्चा काजी (न्याय की व्यवस्था करने वाला) है जो अपनी काया पर विचार करता है और काया में अप्ति प्रज्वलित कर ब्रह्म को उद्भासित करता है। वह स्वप्न में भी बिंदु का स्नाव नहीं होने देता। ऐसे ही काजी को न तो बुद्धावस्था आती है, न मृत्यु। वही सच्चा सुल्तान (बादशाह) है जो दो शरों का संधान करता है। (एक से वह समस्त विकारों को अपने शरीर से) बाहर निकाल देता है, (दूसरे से वह समस्त अनुभूतियों को) भीतर ले आता है। वह आकाश-मंडल (ब्रह्म-रंध्र) में अपना समस्त लरकर (काज) अर्थात् विचार-समूह कंद्री-भूत करता है। ऐसा ही सुल्तान अपने सिर पर छत्र धारण करता है। जोगी 'गोरख' 'गोरख' की पुकार करता है, हिंदू राम-नाम का उच्चारण करता है, मुसलमान एक 'खुदा' की ही बॉग देता। है किंतु कबीर का स्वामी तो (कबीर में ही) लीन हो कर रहता है।

93

जो पत्थर।को अपना देवता कहते हैं, उनकी सेवा व्यर्थ ही होती है। जो पत्थर के पैर पड़ते हैं उनके समीप।अजाब (अजांई-संकट या विपत्ति) ही जाती है। हमारा स्वामी तो सदा ही बोलने वाला है, (पत्थर की तरह मौन नही है।) वह प्रभु सब जीवों को (जीवन) दान देने वाला है। ए अंधे, तू अपनी अंतरात्मा में बसे हुए प्रभु को नहीं पहिचानता, तू अम में मोहित होने के कारण बंधन में पड़ता है। न तो पत्थर कुछ बोलता है,।न देता ही है अतः समस्त (सेवा)।कार्य व्यर्थ है और सेवा निष्फल है। जो (मृतक) मूर्ति को चंदन चढ़ाता।है, उससे कहो किस फल की प्राप्ति होती है? जो उसे विष्ठा में घसीटता है, उससे उस मृतक (मूर्ति) का क्या घट जाता है? कबीर कहता है,मैं पुकार कर कहता हूँ कि ऐ गँवार शाक्त, तू (अपने हदय में) समम्म देख! द्विविधा भाव ने बहुत से कुलों को नष्ट कर दिया है, केवल राम-भक्त ही सदैव मुखी हैं।

73

पानी में मछली को माया ने आबद्ध कर लिया है। दीपक की ओर उड़ने वाला पतंग भी माया से छेदा गया है। हाथी को भी काम की माया व्यापती है। सर्प और भृंग भी माया में नष्ट हो रहे हैं। हे भाई, माया इस प्रकार मोहित करने वाली है कि (संसार में) जितने ही जीव हैं, वे सभी (उसके द्वारा) ठगे गए हैं। पत्नी और मृग माया ही में अनुरक्त हैं। शकर मक्खी को (लोभ और तृष्णा के द्वारा) अधिक संतप्त करती है। घोड़े और ऊँट माया में भिड़े हुए हैं। चौरासी सिद्ध भी माया में ही कीड़ा कर रहे हैं। छः यती माया के सेवक है। नव नाथ, सूर्य और चद्र, तपस्वी, ऋषीश्वर आदि सभी माया में शयन करते है। (वे यह नही जानते कि) माया में ही मृत्यु और पंच (इदियों के रूप में उसके पंच) दूत हैं। कुत्ते और सियार माया में ही रंगे हुए हैं, साथ ही बंदर, चीते और सिह भी (उसी रंग में है।) बिल्ली, भेड़, लोमड़ी और वृत्त-मूल (जड़े) भी माया में पड़ी हुई हैं। देवगण भी माया के भीतर भीगे हुए हैं, सागर, इंद्र (बादल) और पृथ्वी भी (माया ही में हैं।) कबीर कहता है, जिसके पास उदर है (अर्थात् जिसे जुधा लगती है और जिसे भोज्य पदार्थों की आवश्यकता ज्ञात होती है) उसी को माया संतप्त करती है। वह (माया) तभी छूट सकती है जब (सच्चे) साधु (की संगति) प्राप्त हो।

98

(हे मन), जब तक तू 'मेरी' 'मेरी' करता है, तब तक एक भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जब तेरा यह 'ऋहं भाव' नष्ट हो जायगा तब प्रभु श्राकर तेरा कार्य संपूर्ण करेंगे। तू ऐसे ज्ञान का विचार कर। दुःख को नष्ट करने वाले हिर का स्मरण तूक्यों नहीं करता ? जब तक सिह (यह बलशाली मन) इस वन (शरीर) में रहता है तब तक वह वन (शरीर) प्रफुक्षित ही नहीं होता। (श्रर्थात् उसकी श्राष्यात्मिक शक्तियों का विकास नहीं होता।) जब सियार (गुरु का शब्द) उस सिह (मन) को खा लेता है तो समस्त वन-राजि (शरीर के चक्र श्रीर कमल) प्रफुक्षित हो उठते हैं। जो (इस संसार में) जयी (समम्मा जाता) है वह (वास्तव में इस भव-सागर में) इब जाता है श्रीर जो (इस संसार के सुखों से) हारा (हुआ समम्मा जाता है) उसका (इस भव-सागर से) उद्धार हो जाता है। वह गुरु के प्रसाद से पार उतर जाता है। दास कबीर यह समम्मा कर कहता है, केवल राम से ही लो लगा कर (इस संसार में) रहो।

94

सत्तर सौ जिसके सालार (सेनापित) हैं, सवा लाख पैगंबर (सदेश-वाहक) हैं, अट्टासी करोड़ जिसके शेख़ (पैगंबर के वंशज) हैं और छप्पन करोड़ जिसके अपने निजी कार्य-कर्ता हैं, उसके समीप मुक्त गरीब की प्रार्थना कौन पहुँचा देगा! उसकी मजलिस (सभा) में पहुँचना तो दूर, उसके महल के समीप ही कौन जा सकता है ? (छप्पन करोड़ कार्य-कर्ताओं के अतिरिक्त) उसके तेतीस करोड़ सेवक और भी हैं। साथ ही

उसके (गुणो पर ही रीके हुए) चौरासी लाख मतवाले त्रौर भी घूमते फिरते हैं। (उस रहमान ने) बाबा त्रादम को कुछ निर्भयता दिखलाई तो (उसी के बल पर उन्होंने भी) बहुत दिनो तक स्वर्ग-भोग प्राप्त किया। जिसके दिल में खलल हो जाता है (त्रार्थात् जिसका हृदय ईश्वर को छोड़ कर सांमारिक बातो में लग जाता है—पागल हो जाता है) त्रौर जिसका रंग पीला पड़ कर, वाणी लिजत हो जाती है, वह क्रान छोड़ कर शैतान के वश में होकर कार्य करने लगता है। हे लोई, यह संसार दोष त्रौर रोष से भरा हुत्रा है त्रौर इसलिए वह त्र्यने किए का फल पाता है। (हे रहमान),तुम दाता हो, हम सदैव भिखारी हैं। यदि में तुम्हें उत्तर देता हूं तो बजगारी—जिस पर वज्र गिर पड़ा हो—(एक गाली) होती है। इसलिए दास कबीर तो तेरी शरण में ही लीन हो रहा है। हे रहमान (कृपा करने वाले), मुके स्वर्ग के (त्रार्थात् त्र्यपने) समीप रख।

98

सभी कोई वहाँ (बैकुंठ में) चलने की बात कहते हैं लेकिन में नही जानता कि बैकुंठ कहाँ है। ये (बातें करने वालें) स्वयं अपना तो रहस्य जानते नही और बातों ही में बैकुंठ का बखान करते हैं। (मैं कहता हूं कि) जब तक मन में बैकुंठ की आशा है तब तक (प्रभु के) चरणों में निवास नहीं हो सकता। न में बैकुंठ की खाई, दुर्ग और प्राचीर का पत्थर जानता हूं, न उसका द्वार। कबीर कहता है, अब क्या कहा जाय! (सच बात तो यह है कि) साधु-संगति में ही बैकुंठ है। (वह अन्यत्र नहीं है।)

90

हे भाई, यह कठिन दुर्ग (शरीर) किस प्रकार विजित किया जा सकता है ? इसमें दहरे प्राचीर और तिहरी खाइयाँ है। (इस प्रकार इसके पाँच आवरण है-ये पाँच आवरण पाँच कोषो का संकेत करते है। वे पाँच कोष है-अन्नमय, प्रारामय, मनोमय, ज्ञान-मय और विज्ञानमय। इनमें अन्नमय और प्राग्रामय तो प्राचीर है और मनोमय, ज्ञान-मय त्रौर विज्ञानमय खाइयाँ हैं।) (इनके रक्तक) पाँच (तत्व) श्रौर पचीस (प्रकृतियाँ) हैं। इनके साथ मोह, मद, मत्सर श्रीर सामने श्रड़ी हुई प्रवल माया है। यदि (इनके समज्ञ) मुम्म दीन सेवक की शक्ति नहीं चलती तो हे रघुराई, मैं क्या करूँ १ (मेरा क्या दोष ?) इस (कठिन दुर्ग में) काम के किवाड़ लगे हुए हैं, सुख और दुःख दर-वानी कर रहे हैं और पाप और पुराय दो दरवाजे हैं। महा द्वंद्व करनेवाला कोघ वहाँ का प्रधान (सेनापति) है श्रीर मन ही दुर्गपति है। (उस दुर्गपति के श्रायुध इस प्रकार हैं—) स्वाद ही उसका कवच है, ममता ही उसका शिरस्त्राण है, कुबुद्धि ही उसकी कमान है जिसका वह आकर्षण किए हुए है। घट के भीतर जो तृष्णा है वही उसके तीर हैं। (इन शस्त्रों के सामने) इस गढ़ पर अधिकार नहीं किया जा सकता । (कितु कबीर ने इस गढ़ पर विजय प्राप्त करने की युक्ति जान ली है।) (उसने) प्रेम ही की पलीता (वह बत्ती जिससे तोप के रंजक में आग लगाई जाती हैं) बना कर आतमा ुकी हवाई (तोप) से ज्ञान का गोला चलाया और ब्रह्म-ज्ञान की अग्नि को 'सहज' से

जला कर एक ही आक्रमण में (उस दुर्ग को) आँच से गला दिया। सत्य और संतोष (का शस्त्र) लेकर मैं लड़ने लगा और मैने (पाप और पुराय कें) दोनों दरवाजे तोड़ दिए। साधु-सगित और गुरु की कृपा से मैने गढ़ के राजा (मन) को पकड़ लिया। ईश्वर के डर और स्मरण की शक्ति से मृत्यु के भय की फाँमी कट गई। दास कबीर (शरीर रूपी) गढ़ के ऊपर चढ़ गया और उसने (अनंत जीवन का) अविनाशी राज्य प्राप्त कर लिया।

95

पित्र गंगा गहरी और गभीर है। (उन्हीं के किनारे) कवीर जजीर में बॉध कर खड़े किए गए। जब हमारा मन चलायमान नहीं हैं तो शरीर किस प्रकार डर सकता है  $^{2}$  (फिर) चित्त तो (प्रमु के) चरण-कमलों में लीन हो रहा है। गंगा की लहर से हमारी जंजीर दूट गई और (हम) कवीर, मृगछाला पर बैठे हुए दीख पड़े। कबीर कहते हैं, हमार संगी-साथी कोई नहीं है। एक मात्र रघुनाथ (प्रमु) ही जल और थल में रचा करने वाले है। (यह पद भी सिकंदर लोदी के ऋत्याचार का संकेत करता है।)

38

(प्रभु न अपने) निवास के लिए अगम और दुर्गम गढ़ (सहस्रदल कमल) की रचना की है जिसमें (ब्रह्म) ज्योति का ही प्रकाश होता है । वहाँ (कु डिलिनी रूपी) विद्युल्लता ही चमकती हे खाँर (नित्य) खानंद होता रहता है। वही पर प्रभु बाल-गोविंद शयन करते है। यदि इस जीवात्मा की लौ राम-नाम से लग जाय तो बद्धावस्था श्रौर मरण से मुक्ति हो जाय श्रौर भ्रम दूर हट जाय। मन की प्रीति तो (प्रकृति जनित) रग श्रीर श्र-रग ही में है। (यह वस्तु रग सहित है श्रीर यह रग-रहित है इसी में मन की प्रवृत्ति चलायमान होती है।) तथा वह मन 'में हूं' 'मैं हूं' की रटन का ही गीत गाता रहता है। कितु जहाँ (सहस्रदल कमल मे) प्रभु श्री गोपाल शयन करते है, वहाँ सदैव अनाहत शब्द की भानकार होती रहती है। वहाँ तो खंड धारण करने वाले अनेक मंडल मंडित (शोभित) हैं। (प्रत्येक में) तीन तीन स्थान हैं और उन तीनों में प्रत्येक के तीन तीन खंड है। उनके भीतर (ग्रभग्रंत-ग्रभ्यंतर) त्रगम त्रगोचर ब्रह्म निवास करता है जिसके किसी रहस्य का पार शेषनाग भी नहीं पा सकत । द्वादश दल (हृदय के समीप स्थित अनाहत चक्र जिसके दल कदली पुष्प की भाँति होते है) के भीतर कदली पुष्पवत् कमल के पराग में धूप के प्रकाश की भाँति श्री कमला-कत ने अपना निवास लेकर शयन किया है। जिस शून्य-मंडल के नीचे और ऊपर के मुख से आकाश लगा हुआ है, उसी में वह (ब्रह्म) प्रकाश कर रहा है। वहाँ न सूर्य है, न चंद्रमा कितु (अपने ही प्रकाश में) वह आदि निरंजन वहाँ आनंद (की सृष्टि) कर रहा है। उसी शून्य-मंडल को ब्रह्मांड और उसी को पिंड समको । तुम उसी मान-सरोवर में स्नान करो श्रीर 'मोऽहं' का जाप करो जिस जाप में पाप श्रीर पुराय लिप्त नहीं हैं (अर्थात 'सोऽहं' जाप पाप अर्र पुराय से परे है।) उस शून्य-मंडल में न वर्ण

(रंग) है न अन्वर्ण (अन्रंग); न वहाँ धूप है, न छाया। वह गुरु के स्नेह के अतिरिक्त आंर किसी भॉति भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर (मन की 'सहज' शिक्त) न टालने से टल सकती है और न 'किसी अन्य वस्तु में' आन्जा सकती है। वह केवल शून्य में लीन होकर रहती है। जो कोई इस 'शून्य' को अपने मन के भीतर जानता है, वह जो कुछ भी उचारण करता है वह आप ही (सच्चे अंतःकरण) का रूप हो जाता है। इस ज्योति के रहस्य में जो व्यक्ति अपना मन स्थिर करता है, कबीर कहता है, वह प्राणी (इस संसार से) तर जाता है।

२०

[जिस राम (ब्रह्म) के समीप] करोड़ों सूर्य प्रकाश करते हैं, करोड़ों महादेव अपने कैलाश पर्वत के सहित है, करोड़ों दुर्गीएँ सेवा करती है, करोड़ों ब्रह्मा वेद का उचाररा करते हैं, उसी राम से मै याचना करूंगा, यदि मुफ्ते कभी याचना करनी पड़ी। किसी अन्य देवता से मेरा कोई काम नहीं है। करोड़ो चंद्रमा वहाँ दीपक की भाँति प्रकाश करते हैं, तेतीसो (करोड़) देवता भोजन करते हैं। नवप्रह के करोड़ों समूह जिसकी सभा में खड़े हुए हैं; करोड़ों धर्मराज जिसके प्रतिहारी हैं; करोड़ो पवन जिसके चौबारों (चारों त्र्योर के द्वारों से संयुक्त कमरों) में प्रवाहित होते हैं; करोड़ो वासुिक सर्प जिसकी सेज का विस्तार करते हैं; करोड़ों समुद्र जिसके यहाँ पानी भरते हैं और अद्रारह करोड़ पर्वत ही जिसकी रोमावली हैं। करोड़ी कुबेर जिसका भंडार भरते हैं; जिसके लिए करोड़ो लच्मी श्रंगार करती हैं, करोड़ो पाप पुराय का हरए। करने वाले करोड़ो इंद्र जिसकी सेवा करते है; जिसके प्रतिहारियों की संख्या छप्पन करोड़ है, नगरी-नगरी में जिसकी खिल्कत (मृष्टि) है; जिस गोपाल की सेवा में करोड़ों कलाएँ मुक्तकेशी होकर अव्यवस्थित रूप से कार्य में जुटी हुई है; जिसके दरबार में करोड़ों संसार (स्थित) हैं श्रौर करोड़ों गंधर्व जयजयकार करते है; करोड़ो विद्याएँ जिसके समस्त गुणों का गान कर रही हैं फिर भी उस परब्रह्म का श्रंत नहीं पाती है, बावन करोड़ जिसकी रोमावली है, जिसके द्वारा रावण की सेना छली गई थी; जिसका गुण-गान सहस्र करोड़ भाँति से पुरागा कहते हैं ऋौर जिसने दुर्योधन का मान मर्दन किया; करोड़ो कामदेव जिसके श्रयु-मात्र के बराबर भी नहीं हैं श्रीर (जिसके ध्यान-मात्र से) हृदय के भीतर भावनाएँ खो जाती हैं उस सारंगपािए (प्रभु) से कबीर कहता है, (हे प्रभु), मैं तुमसे यह दान मॉगता हूँ कि मुझे अभय-पद दीजिए।

## रागु बसंतु

9

पृथ्वी मरती है, आकाश मरता है और घट-घट (प्रत्येक शरीर) में आत्मा का प्रकाश मृत्यु को प्राप्त होता है। हे राजा राम, अनंत भाव भी नष्ट होते हैं और जहाँ वे (उत्पन्न होते हुए) देखे जाते हैं, वही लीन हो जाते हैं। फिर चार वेद भी मरते हैं, स्मृतियाँ क़रान के साथ मरती हैं, योग ध्यान करते हुए शिव भी मरते है। केवल कबीर का स्वामी (एक ब्रह्म) सर्वदा समान रूप से रहता है।

ર્

पंडित गए। पुराए। पढ़कर (ब्रहकार में) उन्मत्त हो गए। योगी योग-ध्यान में मद से चूर हो गए। संन्यासी अपने ब्रहकार से ही मतवाले हो गए और तपस्वी अपने तप के मेदों ही में मदोन्मत्त हो गए। इस प्रकार संसार के सभी (साधु-संत) श्रहंकार के मद में भर कर (मोह के अंधकार में सो गए।) कोई भी न जाग सका। (इनकी इस नीद के) साथ ही साथ (मन रूपी) चोर उनके (शरीर रूपी) घर को लूटने लगा। (आत्मा के मात्विक और 'सहज' भाव को चुराने लगा।) किंतु इस नीद में श्री शुकदेव और अक्रूर जागे। हनुमान भी अपनी पूंछ चैतन्य कर जागे। शंकर (प्रभु के) चरणों की सेवा कर जागे श्रीर इस कलियुग में भी श्री नामदेव और श्री जयदेव जागे। इस प्रकार संसार में (भिन्न-भिन्न) मनुष्य अनेक प्रकार से जागते और सोते हैं। गुरु से दीचा लेकर जो (शिष्य) जागता है, वही वास्तविक जागना है। कबीर कहता है, इस शरीर में काम (इंदिय जनित श्रासक्ति) बहुत अधिक है, इसलिए रामनाम का भजन करो।

3

स्त्री (माया) ने अपने स्वामी (ईश्वर अर्थात् देवताओं के अनेक रूपों) को उत्पन्न किया है। पुत्र (अज्ञान) ने अपने पिता (मन) को अनेक प्रकार से (खेल) खिलाया है और बिना तरलता का दूध (थोथा ज्ञान) उसे पिलाया है। हे लोगो, किलयुग की इस पिरिस्थिति को देखों कि पुत्र (अज्ञान) अपनी माता (माया) को बंधन-मुक्त करा लाया है (या संसार में वापस ले आया है।) (यह अज्ञान) बिना पैर के लात मारता है, बिना मुख के 'खिलखिला' कर हॅसता है। बिना निदा के मनुष्य पर शयन करता है और बिना वर्तन (सत्य) के दूध (ज्ञान की बातों) का मंथन करता है। बिना स्तन (वास्तविकता) के गाय (मोह-ममता) दूध पिलाती है। बिना पथ (ज्ञान) के बहुत से मार्ग (संप्रदाय) हैं। कबीर सममा कर कहता है, बिना सत्गुरु के सच्चा मार्ग नहीं पाया जा सकता।

४

प्रह्वाद को (पिता ने पढ़ने के लिए) शाला में भेजा। वह अपने साथ बहुत से बाल-मित्रों को लिए हुए था। (उसने अपने शिक्तक से कहाः) "मुक्ते तुम क्या उल्टा-सीधा पढ़ा रहे हो? तुम तो मेरी पट्टी पर 'श्री गोपाल' लिख दो। बाबा, मै राम-नाम नहीं छोड़ने का। इसके अतिरिक्त और कुछ पढ़ने से मेरा कोई काम भी नहीं (सिद्ध होता।)" उस भीर (गुरु) ने प्रह्वाद को दंड दे (कर उसके पिता के पास) जाकर कहा। उसने प्रह्वाद को शीघ्रता से बुलाया और कहा—"तू 'राम' कहने की आदत छोड़ दे। यदि तू मेरा कहना मान ले तो मै तुक्ते शीघ्र बंधन मुक्त कर दूँ।" प्रह्वाद ने कहा— "मुक्ते बार बार क्या सताते हो ? प्रभु ने ही तो जल, थल, पर्वत और पहाड़ों का

निर्माण किया है। मैं उस एक 'राम' को नहीं छोड़ूँगा चाहे इससे गुरु का अपमान भले ही हो और चाहे तुम मुफ्ते बंधन में डाल दो, या जला दो या चाहे मार डालो।" पिता (हिरएयकश्यप ने) तलवार खीच ली और वह कोध से उन्मत्त होकर बोला—"मुफ्ते बतला, तेरी रत्ता करने वाला कौन हैं ?" उसी समय (पास के) खंमे से प्रमु अपना विस्तार कर (प्रकट होकर) निकल पड़े और उन्होंने हिरएयकश्यप को अपने नखीं से विदीर्ण कर डाला। वहीं देवाधिदेव परम पुरुष है जो भक्ति के लिए नृसिह रूप हो गए। कबीर कहता है, उनका पार कोई नहीं देख सकता। उन्होंने अनेक बार प्रह्वाद (सहश मक्तों) का उद्धार किया है।

4

इस शरीर श्रीर मन के भीतर कामदेव रूपी चोर है जिसने मेरा ज्ञान-रत्न चुरा लिया है। मै श्रनाथ हूँ, प्रभु से क्या जाकर कहूँ ? फिर (यह भी तो बतलाश्रो कि इस कामदेव रूपी चोर के द्वारा) कौन कौन नहीं छला गया ? मैं (बेचारा) क्या हूँ ! हे माधव, यह दाहण दुःख सहन नहीं होता। इस चपल बुद्धि से मेरा क्या वश चलता है! सनक, सनंदन, शिव श्रीर शुकदेव श्रादि तथा नाभि-कमल से उत्पन्न श्रनेक ब्रह्मा, किव गण, योगी, जटाधारी—ये सभी श्रपने श्रपने जिवन का) श्रवसर समाप्त कर चले गए! (हे प्रभु,) तू श्रथाह है, मुक्ते तेरी थाह नहीं मिलती। हे प्रभु, दीनानाथ, मैं श्रपना दुःख किससे कहूँ! मेरे जन्म श्रीर मरण का दुःख बहुत भारी है। श्रतः हे सुख-सागर, कबीर तेरे ही गुणों में स्थिर हो गया है।

٤

नायक (शरीर) तो एक है, उसके साथ पाँच बनजारे (पंच तत्व) हैं जिनके साथ पच्चीस बैल (प्रकृतियाँ) हैं कितु इन सब का साथ कचा ही है। उन बैलों पर नव बहियाँ (नव द्वार) श्रीर दस गोन (दस इंद्रियाँ) हैं श्रीर (उन दस गोनों में) बहत्तर (कोष्ठ) कसाव है। मुस्ते ऐसे व्यापार से कोई काम नहीं है जिसका मूल (श्रात्म-तत्व) तो घटता रहता है श्रीर नित्य व्याज (तृष्णा श्रीर वासना-भाव) बढ़ता रहता है। मैंने सात स्त की गाँठों (सप्त धातुत्रों) से व्यापार किया श्रीर कर्म रूपी भावनी (श्री) को साथ लिया। पुनः कर (पाप श्रीर पुर्य) वसूल करने के लिए तीन जगाती (सतोगुर्या, रजोगुर्या श्रीर तमोगुर्या) मगइ। करते हैं। (फल स्वरूप) वह बनजारा हाथ साइकर (खाली हाथ) चल खड़ा होता है। (श्रात्म-तत्व की) पूजी खो जाने से सारा व्यापार ही नष्ट हो जाता है श्रीर दसों दिशाश्रों (इंद्रियों) से यह टांडा द्रट जाता है। कबीर कहता है, यदि 'सहज' में (वह नायक) लीन हो जाय तो कार्य पूर्ण हो जाता है। सचा शाहक मिल जाता है (श्रीर श्रम के विचार भाग जाते हैं।)

# बसंतु (हिंडोछ)

ও

माता जूठी (ऋपवित्र) है, पिता भी जूठा है ऋौर उनसे जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, वे

भी जूठे ही हैं। (संसार में) आते हुए भी वे जूठे (अपवित्र) होते है और (संसार से) जाते हुए भी जूठे होते है। इस प्रकार ये अभागे (मनुष्य) अपवित्र रूप ही में मरते हैं। हे पंडित, बतला कि कौन सा सूचा (शुचि) पवित्र स्थान है जहाँ बैठ कर में अपना भोजन खाऊं ? (भूठ बोलने से) जीभ भी जूठी है। कान, नेत्र आदि सभी जूठे है और ब्रह्मामि में जलने पर भी (अर्थात् विकारों के जलने के उपरांत सात्विक भाव होने पर भी) इंद्रियों का जूठापन नहीं उतरता। (वे अनेक वस्तुओं के संपर्क में कम से आती ही रहती हैं।) आग भी जूठी है (क्योंकि वह अनंत वर्षों से उपयोग में आ रही है), पानी भी जूठा है (क्योंकि वह अनंत वर्षों से पिया जाता है) और जिस तरह बैठ कर तूने भोजन पकाया है उस तरह बैठना भी जूठा है (क्योंकि इस भाँति तू अनेक बार परोसा गया है।) जूठी करछुल से तू परोसता है (क्योंकि उस करछुल से अनेक बार परोसा गया है।) और जूठे लोगों ने ही उस भोजन को बैठ कर खाया है। गोबर जूठा है, चौका जूठा है और कारा (चौके की रेखा) भी जूठी है। कबीर कहता है, वे ही मनुष्य शुचि (पवित्र) हैं जिन्होंने इस बात को सत्यता से विचार लिया है।

5

सुरही (गाय) की भाँति ही तेरी आदत है। तेरी पूछ (वासना) के ऊपर बहुत घने बालों का गुच्छा (अनेक इच्छा-समूह) है। (कितु मैं तुमें समकाता हूँ कि) इस घर (शरीर) में ही जो (आनंद) है उसकी खोज कर तू उपभोग कर। किसी अन्य के आश्रय से तू (सुख) प्राप्त करने के लिए मत जा। तू चक्की (विषयों) को चाट कर आटा (इंद्रिय-सुख) तो खाता है फिर चक्की से आटा साफ्त करने का चीथड़ा (व्या-धियाँ) किसके सिर छोड़ता है? (अर्थात् यदि तू विषय-सुख का भोग करना चाहता है तो उसका परिग्राम भोगने के लिए भी तू तैयार रह।) छीके (भोग पदार्थों) पर तेरी हिष्ट बहुत रहती है। कही लकड़ी-सोटा (दंड) तेरी पीठ पर न पड़े! कबीर कहता है, मैने ऐसे अच्छे आनंद का उपभोग किया है कि मुम्ने कोई ईंट या पत्थर मार ही नहीं सकता।

## रागु सारंग

9

अरे मनुष्य, तू थोड़ी सी बात पर क्या गर्व करता है ? तेरे पास दस मन अनाज है, गाँठ में चार टके हैं। (इतने पर ही) तू गर्व से इतरा कर चलता है ? यदि तेरा बहुत प्रताप बढ़ा तो तुसे सौ गाँव मिल गए और तेरे पास दो लाख टके औरों से अधिक हो गए! (कितु इतना सब होते हुए) तुसे चार दिन ही प्रभुत्व करना है जैसे वन के वृत्तों के पत्ते (जो चार दिन हरे रहते है, फिर सूख कर गिर जाते है।) न तो कोई इस धन को लेकर आया है और न कोई (अपने साथ) ले जाता है। रावस के समान विशाल छत्रपति भी एक ज्ञस्य में अदश्य हो गए! (यदि कोई स्थिर है) तो

यहीं जो 'हिर हिरि' नाम का जाप करते हैं, ये हिर के संत ही सदैव श्थिर रहते हैं। श्रीर गोविद जिन पर कृपा करते हैं उन्हीं को इन (संतों की) संगति प्राप्त होती है। भाता, पिता, स्त्री, पुत्र श्रीर धन ये श्रंत में साथ नहीं चलते। कबीर कहता है, ऐ पागल, तूराम-नाम का भजन कर, नहीं तो तेरा जन्म व्यर्थ ही व्यतीत होता जा रहा है।

Ś

(यह ब्रात्मा का कथन है।) हे प्रमु, तेरी राज्य-मर्यादा की सीमा मैने नही जानी।
मैं तो तेरे (सेवक) संतो की दासी-मात्र हूँ। (इस मर्यादा की यह शक्ति है कि संसार
में) जो हॅसता हुआ जाता है, वह रोता हुआ लौटता है और जो संसार के प्रति रोता
हुआ जाता है, वह हॅसने लगता है। जो वासस्थ है, वह उजड़ जाता है और जो
उजड़ा हुआ है, वह वासस्थ हो जाता है। (तेरी राज्य-मर्यादा) जल से थल कर देती
है, फिर थल से कूप बना देती है और उस कूप से फिर मेर पर्वत का निर्माण करती
है। (वह किसी को) पृथ्वी से आकाश पर चढ़ा देती है और आकाश पर चढ़े हुए को
पृथ्वी पर गिरा देती है। वह मिखारी से राजा और राजा से मिखारी बना सकती है।
वह दुष्ट और मूर्ख से पंडित और पडित से मूर्ख बना सकती है। जो नारी से पुरुष
बनाती है और पुरुष से नारी, कबीर कहता है, उस साधु के प्रियतम (प्रमु) की
मूर्ति की मै बिल जाता हूँ।

3

हिर के बिना मन की सहायता करने वाला कौन है ? माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री श्रीर हितचितक सभी सर्प की भाँति साथ लगे हुए हैं। श्रागे के लिए कुछ तो संचय कर लो, इस (सांसारिक) धन का क्या भरोसा ? इस शरीर रूपी बर्तन का क्या विश्वास ? थोड़ी-सी भी ठोकर लग जायगी (तो फूट जायगा।) श्रपने लिए तो सभी धर्म श्रीर पुर्य का फल पाना चाहते हो श्रीर श्रन्य सभी मनुष्यों के लिए निस्सार धूल की बांछा रखते हो ? कबीर कहता है, रे संतो, सुनो, यह मन तो वन का उड़ने वाला पद्दी है। (कभी भी उड़ जायगा। इसका क्या भरोसा!)

# रागु बिभास प्रभाती

9

मेरे मरण श्रीर जीवन की शंका नष्ट हो गई श्रीर 'सहज' शक्ति श्रपने वास्तविक हप में प्रकट हुई। ज्योति के प्रकट होने से श्रंधकार तिरोहित हो गया श्रीर विचार करते हुए मैंने राम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया। जब श्रानंद उत्पन्न हुझा तो दुःख दूर चला गया श्रीर मैंने मन रूपी माणिक लव के तत्व में (लव के भीतर) छिपा दिया। जो कुछ भी (इस संसार में) हुआ, वह तेरे ही कहने से (तेरे ही श्रादेश से) हुआ, जो यह सममता है, वह 'सहज' में लीन हो जाता है। कबीर कहता है, संसार के

समस्त भंभाट (किलबिख) चीरा हो गए श्रौर मेरा मन जग-जीवन (राम) में लीन हो गया।

3

यदि अल्लाह (ईश्वर) एक मसजिद ही में निवास करता है तो शेष पृथ्वी (मुल्क) पर किसका अधिकार है ? हिंदू कहते हैं कि मूर्ति के नाम में ही उस ब्रह्म का निवास है। अतः इन दोनों में तत्व (वास्तविकता) नहीं देखी गई। हे अल्लाह, हे राम, मैं केवल तेरे लिए ही संसार में जीवित हूं। हे स्वामी, तू मुक्त पर कृपा कर। कहा जाता है कि दिच्चिए। में हिर का निवास है और पश्चिम में अल्लाह का स्थान है कितु तू श्रपने हृदय में खोज, प्रत्येक हृदय में खोज। तु भे इसी स्थान पर उसका निवास मिलेगा। ब्राह्मण चौबीस एकादशी रखते हैं श्रीर काजी रमजान का महीना (व्रत में व्यतीत करते हैं।) किंतु इस प्रभु कृपानिधान ने ग्यारस और रमजान मास दोनों को एक में मिलाकर अपने समीप कर रक्खा है। उड़ीसा (जगन्नाथपुरी) में स्नान करने से क्या लाभ हुआ, मसजिद में सिजदा करने से क्या लाभ हुआ ? जब तू अपने हृदय में कपट रखता हुआ नमाज गुजारता (पढ़ता) है तो काबें में हज के लिए जाने से क्या लाभ हुआ ? हे प्रभु, तुमने इतने स्त्री पुरुषों की मृष्टि की है, ये सब तुम्हारे ही हप हैं। निकम्मा कबीर भी राम और अल्लाह का है और सभी गुरु और पीर हमारे (लिए मान्य) हैं। कबीर कहता है, हे विविध (धर्मों के) मनुष्य, तुम केवल एक ईक्षर की शरण में पड़ो। रे प्राणी, तुम केवल नाम ही का जाप करो। तभी (इस भव-सागर से) तुम्हारा तरना निश्चय समका जायगा।

ş

प्रथम अल्लाह ने प्रकाश की सृष्टि की। बाद में प्रकृति से (उत्पन्न ही) ये सब मनुष्य हुए। जब एक ही प्रकाश से समस्त संसार की उत्पत्ति की गई तब कीन अच्छा और कीन बुरा है? ऐ भाई, तुम लोग अम में मत भूलो। मृष्टि-कर्ता में मृष्टि है और सृष्टि में पृष्टिकर्ता है जो सब स्थानों में व्याप्त हो रहा है। मिश्री तो एक ही है, उसे संवारने वाले (कुम्हार) ने अनेक भाँति से संवारा है। नतो मिश्री के पात्र में कोई बुराई (खराबी) है न कुम्हार में। सभी (प्राणियों) में एक वही (ब्रह्म) सच्चा है, उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। जो उसका आदेश पिहचान कर (संसार में) एक उसी को जानता है, उसी को सच्चा सेवक कहना चाहिए। अल्लाह तो अहरय (अलख) है, वह देखा नही जा सकता कितु मेरे गुरु ने मुमे मीठा गुड़ (उपदेश) दिया है जिससे कबीर कहता है,मेरी समस्त शकाएँ नष्ट हो गई और मुमे सभी (प्राणियों) में एक निरजन (ब्रह्म) ही दिष्टगत हुआ।

8

वेद और कुरान को भूठा मत कहो, भूठा वह है जो उस (वेद और क़ुरान) पर विचार नहीं करता। जब तुम सभी (प्राणियो) में एक ईश्वर का निवास बतलाते हो

तो मुरगी क्यों मारते हो ? (उसमें भी तो ईश्वर का निवास है !) हे मुल्ला, तुम सचमुच ईश्वरीय न्याय का कथन करो (कितु तुम्हारे मन का श्रम तो जाता हो नही है !)
तुम (बेचारे) जीव को पकड़ कर ले आए, उसकी देह नष्ट कर दी, इस प्रकार तुमने
मिट्टी को ही बिस्मिल किया (उस पर शस्त्राघात किया) कितु (उसके भीतर) जो ज्योतिस्वरूप है, वह तो अनाहत रूप से (बिना कटे हुए) स्थिर है। फिर बतलाश्रो, तुमने
किसे हलाल (वध) किया ? वजू करके तुमने अपने को क्या पवित्र किया ! और क्या
मुख धोया और क्या मसजिद में सिर नवाया! जब तुम्हारे हृदय में कपट है तो तुमने
क्या नमाज पढ़ी और क्या तुम हज के लिए काबे गए ? तू (बिल्कुल) अपवित्र है
क्योंकि तुमे परम पवित्र (अल्लाह) नहीं दीख पड़ा और न उसका रहस्य ही ज्ञात
हो सका। कबीर कहता है, बिहरत (स्वर्ग) से रहित होकर तू तो दोजख (नर्क) से ही
संतुष्ट है।

٩

शून्य (की आराधना ही) तेरी संध्या है। हे देव, देवों के अधिपति, तुममें ही आदि (मृष्टि) लीन है। तेरा अंत सिद्धों ने अपनी समाधि में (भी) नहीं पाया, इसलिए वे तेरी शरण में लगे हुए हैं। हे भाई, तुम ऐसे पुरुष निरजन की आरती लो और सतगुरु का पूजन करो। ब्रह्मा भी खड़ा होकर वेद का विचार कर रहा है किंतु उसे अदृश्य (ब्रह्म) नहीं दीख पड़ता। (मैने आरती द्वारा ब्रह्म-दर्शन की विधि जान ली है।) मैने अपनी (आरती में) तेल (या घृत) तो (पंच) तत्वों का किया और बत्ती नाम की बनाई। इस प्रकार (आतम) ज्योति की ली लगा कर मैंने इस दीपक को प्रज्वलित किया और जगदीश (ब्रह्म) की ओर प्रकाश फेका। इसे (वास्तव में) समम्मने वाले ही समम्म सकते हैं। सार्गपाणि (ब्रह्म-नाद) के साथ जो (मेरी आतमा का) अनाहत नाद ध्वनित हो रहा है वही आरती के साथ कहे जाने वाले 'पंच-शब्द' हैं। इस प्रकार हे निरंकार (आकार-रहित) और वाणी से न कहे जा सकने वाले निर्वानी (ब्रह्म), कबीरदास ने तेरी आरती की है।

# परिशिष्ट (ख) सलोकों के अर्थ

٩

कबीर कहता है, (स्मरण करने की) माला तो (मेरे हाथ में है) ख्रीर राम का नाम मेरी जिह्वा पर है। ख्रादि युगों में जितने भक्त हो गए हैं उनके लिए (यही माला) सुख ख्रीर विश्राम (प्रदान करने वाली) है।

२

कबीर कहता है, सभी लोग मेरी जाति का उपहास करने वाले हैं। मैं तो इस जाति की बलि जाता है जिससे मैने मुष्टि-कर्ता के नाम का जाप किया है।

3

कबीर कहता है, तू श्रस्थिरता के वश में क्या होता है श्रौर श्रपने मन में लालच क्या ला रहा है ? तू सभी सुखों के नायक राम के नाम का रस पान कर।

×

कबीर कहता है, (कान में) स्वर्णा निर्मित कुंडल जिन पर लाल जड़े हुए हैं, ऋत्यंत सुंदर हैं कितु वे कान विदग्ध (जले हुए) हैं जिनमें नाम रूपी मिण नहीं है।

4

कबीर कहता है, ऐसा कोई एक-श्राथ ही (ब्यक्ति) है जो जीते हुए भी (श्रपनी इंद्रियों को नष्ट कर संसार के प्रति) मृतक-रूप होता है तथा जो निर्भय होकर (प्रभु के) गुणों में रमण करता है श्रीर जहाँ देखता है वहाँ उसी (ब्रह्म) का रूप देखता है।

Ę

कबीर कहता है, जिस दिन मैं (संसार के प्रति) मृतक होता हूँ, (उस दिन के) बाद ही आनंद की सृष्टि होती है। मुभे अपना प्रभु मिल जाता है और मेरे अन्य साथी गोविंद का भजन ही करते रहते हैं। (उन्हें उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती।)

١.

कबीर कहता है, 'हम सभी से बुरे हैं, हमें छोड़कर श्रन्य सभी श्रच्छे हैं'। जो ऐसा समभता है, वही हमारा मित्र हो सकता है।

5

कबीर कहता है, (माया) अनेक वेश रख रख कर मेरे समीप आई कितु जब गुरु ने मेरी रच्चा कर ली तो उसी (माया) ने मुक्ते प्रणाम किया।

3

कबीर कहता है, उसी को मारना चाहिए जिसके मारने से सुख (प्राप्ति) होती है। तभी सब लोग 'त्रच्छा' 'त्रच्छा' कहते हैं त्रीर कोई बुरा नहीं मानता।

90

कबीर कहता है, श्रहण (माया ब्रह्म से उत्पन्न होकर संसार में) काली (पापमयी) हो जाती है श्रीर उसी (पापमयी) काली (माया) से जीव जंतुश्रों की उत्पत्ति होती है। इन (जीव जंतुत्र्यों) को ईश्वर से दंडित हुन्ना जान कर (साधु संत) शांति का फाहा लेकर उनकी त्रोर दौड़ पड़ते हैं।

99

कबीर कहता है, चंदन का वृत्त (संत) श्रच्छा है जिसे ढाक श्रौर पलाश (नीच मनुष्यों) ने घेर लिया है। चदन के पास निवास करने से वे भी चंदन हो जायँगे। (उनमें भी चंदन की सुगंधि बस जायगी।)

95

कबीर कहता है, बॉस ऋपनी विशालता में ही डूब गया है। इस प्रकार की विशालता में (ईश्वर करे) कोई न डूबे। बॉस (बड़ा होते हुए भी इतना गया-बीता है कि) चंदन के समीप बसते हुए भी उसमें किसी प्रकार की सुगंधि नहीं ऋती।

93

कबीर कहता है, मैने संसार के लिए अपना धर्म खो दिया कितु वह मेरे साथ (मरते समय भी) न चल सका। असावधानी में पड़ कर मैने अपने हाथ से (अपने पैर पर) कुल्हाड़ी मार ली।

98

कबीर कहता है, मैं हज के संबंध में कितने स्थानों में फिरता रहा हूँ। (ग्रंत में मुभे यही श्रतुभव हुश्रा कि) राम-स्नेह से रहित व्यक्ति मेरे विचार से उजड़ा हुश्रा ही है। (उसमें कोई भी सरस भावना नहीं हो सकती।)

94

कबीर कहता है, संतो की भोपड़ी ऋच्छी है, और कुसती के गांव की भट्टी ऋच्छी है। उस महल को आग लग जाय जिसमें हिर का नाम नहीं है।

१६

कबीर कहता है, संत के मरने पर रोने की क्या त्रावश्यकता ? वह तो श्रपने घर (त्रादि निवास को) जा रहा है। रोना तो बेचारे शाक्त के लिए चाहिए जो बाजार बाजार बिकता है। (त्रानेक योनियों में त्राता-जाता है।)

90

कबीर कहता है, शाक्त ऐसा है जैसे लहसुन (मिला हुआ भोजन ) खाना। यि कोने में भी बैठ कर वह खाया जाय, (तो उसकी दुर्गेधि सब खोर फैल जाती है और) अंत में वह सब पर प्रकट हो ही जाता है।

95

कबीर कहता है, माया तो एक मटकी है जिसमें पवन (प्राग्रायाम) मथानी के सहरा है। (उसके सहारे) संतों ने तो (तत्व रूपी) मक्खन (निकाल कर) खाया, शेष (मोह-ममता रूपी) जो तक रह गया, उसे संसार पीता है।

98

कबीर कहता है, माया तो मटकी है जिसमें पवन (प्रायायाम) घृत की धारा है।

जिसने मंथन किया उसने प्राप्त किया यद्यपि मंथन करने वाला कोई दूसरा (ब्रह्म) ही है।

२०

कबीर कहता है, माया एक चोर की तरह है जो (लोगों को) चुरा चुरा कर बाजार में बेचती है। एक कबीर ही को वह नहीं चुरा सकी जिसने उसे (माया को) बारह-बाट (नष्ट-भ्रष्ट) कर दिया।

२१

कबीर कहता है, इस युग में उन्हें सुख नहीं है जो अनेक मित्र बनाते हैं। नित्य सुख तो वहीं पाते हैं जो अपना चित्त केवल एक (ब्रह्म) से लगाते हैं।

२२

कबीर कहता है, जिस मरने से संसार डरता है, उस (मरने) से मेरे हृदय में बड़ा ऋानंद होता है, क्योंकि मरने ही से पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होती है।

२३

राम रूपी अमूल्य रत्न प्राप्त कर ऐ कबीर, तू अपनी गाँठ मत खोल। न तो इस रत्न के उपयुक्त कोई नगर है, न पारखी है, न प्राहक है और न इसकी कोई क्रीमत है।

२४

कबीर कहता है, तू उस (संत) से प्रेम कर जिसका ऋगराध्य राम है। पंडित, राजा ऋौर पृथ्वी के स्वामी ये किस काम ऋाते हैं ?

२५

कबीर कहता है, एक (प्रमु) से प्रेम करने से अन्य सभी बातों की द्विविधा चली जाती है। फिर तेरी इच्छा हो तो लंबे केश रख ले, नहीं तो बिल्कुल ही सिर मुँडा डाल।

२६

कबीर कहता है, यह संसार एक काजल की कोठरी है और उसमें रहने वाले भी श्रंघे हैं (वे उसमें से निकल नहीं सकते।) मैं तो उनकी बलिहारी जाता हूँ जो उसमें प्रवेश कर बाहर निकल आते हैं।

२७

कबीर कहता है, यह शरीर नष्ट हो जायगा। यदि तुममें शक्ति हो तो इसे बचा लो। जिनके पास लाखों और करोड़ों (का धन) था, वे भी (संसार से) नंगे पैर ही गए।

२८

कबीर कहता है, यह शरीर नष्ट हो जायगा। तू किसी मार्ग पर तो अपने को लगा। या तो तू साधुत्र्यों की संगति कर, या हरि का गुरा-गान गा।

₹.

कबीर कहता है, मरते मरते तो यह सारा संसार मर गया कितु (वास्तविक) मरना

कोई नही जान सका । मरना तो वही है कि एक बार मर कर पुनर्भरण न हो । (आवा-गमन से मुक्ति मिल जाय।)

३०

कबीर कहता है, यह मनुष्य-जन्म दुर्लभ है, यह बार बार नहीं होता। जिस प्रकार वन के बृत्तों से पके हुए फल पृथ्वी पर गिर कर फिर डाल से नहीं लगते।

39

ऐ कबीर, तू ही कबीर (सर्वीपरि ब्रह्म) है श्रीर तेरा नाम ही कबीर (महान्) है। किंतु राम रूपी रतन तो तुसे तब प्राप्त होगा जब पहले तू शरीर से मुक्त होगा।

३२

कबीर कहता है, तुम व्यर्थ ही ग्लानि से क्यों भीकते हो ? तुम्हारा कहा हुआ (इच्छित कार्य) तो होगा नही । उस करीम (कृपालु) ने तुम्हारे लिए जो कर्म निर्धारित कर दिए हैं, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता ।

33

कबीर कहता है, राम एक ऐसी कसौटी की तरह हैं जिस पर भूठा (मनुष्य) टिक ही नहीं सकता। (उसके दोष शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं।) राम रूपी कसौटी तो वहीं सहन कर सकता है (उस पर वहीं खरा उतर सकता है) जो जीवन्मृत (जीते जी संसार के प्रति मृतकवत्) होता है।

३४

कबीर कहता है, (संसार के लोग) उज्ज्वल कपड़े पहनते हैं ऋौर तांबूलादि खाते है कितु एक उस हिर के नाम के बिना वे बॅध कर यमपुरी चले जाते है।

३५

कबीर कहता है, यह (शरीर रूपी) बेड़ा श्रत्यंत जर्जर है, इसमें हजारों छिद्र है। जो हलके हलके (पिनत्रात्मा) थे वे तो (संसार-सागर से) तर गए कितु जिनके सिर पर (श्रपराधों का) भार था, वे डूब गए।

36

कबीर कहता है, (मरने पर) हिंडुयाँ तो लकड़ी की तरह जलती हैं श्रीर केश घास की तरह। इस संसार को (इस तरह) जलता देखकर कबीर उदास हो गया।

३७

कबीर कहता है, चमड़े से आच्छादित हिंडुयों पर गर्व नही करना चाहिए क्योंकि जो श्रेष्ठ घोड़ों पर छत्र से मंडित थे, वे वाद में पृथ्वी ही में गाड़े गए।

35

कबीर कहता है, ऊँचा भवन देख कर गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि आज या कल पृथ्वी में लेटना ही पड़ेगा और ऊपर घास जम आयगी।

३६

कबीर कहता है, (किसी प्रकार का) गर्व नहीं करना चाहिए ख्रौर न किसी निर्धन

पर हॅसना ही चाहिए। तेरीनाव (जीवन) अभी भी (संसार-) सागर में है। कौन जाने आगे क्या हो!

४०

कबीर कहता है, अपने सुंदर शरीर को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए। तुम उसे आज या कल छोड़ कर वैसे ही चले जाओगे जैसे सर्प अपना केन्नुल छोड़ता है।

89

कबीर कहता है, (इस जीवन में) राम नाम की लूट (सरलता से हो सकती है।) यदि तुफे लृटना है तो (शीघ्र ही) लूट ले। नहीं तो जब प्राग्ग छूट जायंगे तो फिर पीछे पछताना ही होगा।

४२

कबीर कहता है, ऐसा कोई (मनुष्य) उत्पन्न नहीं हुत्र्या जो त्रापने घर (शरीर) में स्राग लगा दे (त्रार्थात् वासनात्रों का विनाश कर दे) स्रोर पांचो लड़को (इंद्रियो) को जला कर (केवल) राम में स्रापनी लौ लगा कर रहे।

४३

कोई तो अपना लड़का बेचता है, कोई लड़की। यदि वह कबीर से सामा कर ले तो वह हिर के साथ व्यापार करने लगे। (अर्थात् ईश्वर की ओर प्रश्त हो जाय।)

४४

कबीर कहता है, मेरी यह चेतावनी कहने से न रह जाय कि जो पीछे (जीवन के अनंतर) सुख भोगने वाले हैं, उन्हें गुड़ लेकर ही खाना चाहिए। (अत्यत ह्रखी-सूखी वस्तु से ही निर्वाह करना चाहिये।)

४५

कबीर कहता है, मैने समका है कि पढ़ना अच्छा है, कितु पढ़ने से भी अच्छा योग है। (और योग से भी अच्छी) राम की भक्ति है जो मैं नहीं छोड़ूँगा चाहे लोग मेरी निदा भले ही करे।

४६

कबीर कहता है, जिनके हृदय में ज्ञान नहीं है वे बेचारे मेरी निदा क्या करते है ? यहाँ तो कबीर श्रन्य सभी कामों को छोड़कर राम में ही रमण कर रहे है।

४७

कबीर कहता है, परदेसी (अन्य देश—ब्रह्म-चेत्र में निवास करने वाले—गुरु) के वस्त्र (शरीर) में चारों दिशास्त्रों से आग (ब्रह्म-ज्योति) लग रही है। उसका खिथा (शारीरिक इंद्रियाँ) तो जलकर कोयला हो गई हैं कितु उसके तागे (आत्मा जिसका संसर्ग परमात्मा से लगा हुआ है) को आँच भी नहीं लगी।

85

कबीर कहता है, खिथा (वस्न-शरीर) जलकर कोयला हो गया और खप्पर (कपाल) भी फूट गया। (कहा जाता है कि ब्रह्म-रंभ्न से प्राण् निकलते समय योगियो का कपाल विदीर्ण हो जाता है।) बेचारा योगी ब्रह्म के साथ खेल गया (उसी में लीन हो गया।) ब्रह्म उसके ब्रासन पर (उसके बाद) भग्म-मात्र रह गई है।

38

कबीर कहता है, इस थोड़े जल (संसार) की मछली (आत्मा) को मारने के लिए धीवर (मृत्यु) ने जाल डाल दियाहै। इस विपत्ति से छूटना संभव नही है, ऋतः लौट कर समुद्र (ब्रह्म या गुरु) में तू ऋपनी सॅम्हाल कर, ऋपने को सुरचित कर।

40

कबीर कहता है, समुद्र (गुरु) नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह ऋत्यंत खारा (कोधों) ही क्यों न हो। छोटी छोटी पोखरों (साधारण और तुच्छ गुरुग्रों) को खोजते हुए देखकर तुमें कोई अच्छा नहीं कहेगा।

49

कबीर कहता है, बड़े बड़े कोधी (इस भव-सागर में) बह गए। उनकी रत्ता करने वाला कोई नही हुआ। अपनी दीनता और गरीबी में ही जीवन व्यतीत करते हुए ही कुछ हो सकता है।

५२

कबीर कहता है, किसी वैष्णव को कुत्ती अच्छी है कितु किसी शाक्त की मॉ बुरी है। क्योंकि कुत्ती तो (वैष्णव के संसर्ग से) हरि-नाम का यश श्रवण करती है और शाक की मॉ (त्रपने पुत्र के साथ) पाप कमाने जाती है।

43

कबीर कहता है, यह हरिएा (मनुष्य) तो दुबला पतला (निर्वल) है (उसमें आध्या-तिमक शक्तियों का बल नहीं है) और यह सरोवर (चारों ओर से लताओं और दृज्ञों की) हरियाली लिए हुए है (अर्थात् यह संसार विषय वासनाओं के आकर्षण से अत्यंत मोहक है।) इस एक जीव हरिएा का वध करने के लिए लाखों शिकारी (व्याधियाँ) हैं। वह काल से कहाँ तक बच सकता है?

48

कबीर कहता है, गंगा के किनारे जो अपना घर बनाता है, वह सदैव उसका निर्मल जल पीता रहता है। (अन्यथा उसकी प्यास नहीं बुमती।) इसी तरह बिना हरिभिक्त के मुक्ति नहीं हो सकती। यह कह कर कबीर (हरि-भक्ति में) लीन हो गए।

५५

कबीर कहता है, (जब मैंने भक्ति की तो) मेरा मन गंगा-जल की भाँति निर्मल हो गया। (मेरी पवित्रता के कारणा मुक्ते पाने के लिए) मेरे पीछे स्वयं हिर मेरा नाम 'कबीर' 'कबीर' पुकारते हुए, फिरते रहते हैं।

५६

कबीर कहता है, हल्दी पीले रंग की है श्रीर चूना उज्ज्वल रंग का है इसे देख कर सचा राम का स्नेही तो (प्रमु) से इस प्रकार मिलता है कि दोनों रंग नष्ट ही हो जाते है। (पीली हल्दी स्रोर सफ्रेंद चूने के मिलने से स्रहण रंग हो जाता है स्रोर यह स्रहणता स्रनुराग की स्चिका है। इसी स्रहणता की स्रोर कवीर का संकेत है।)

وري

कबीर कहता है, (घाव पर हल्दी और चूना मिला कर लगाने से) हल्दी तो शरीर की पीड़ा हरएा कर लेती है और चूने (घाव का) चिह्न भी नही रहने देता। (हल्दी और चूने की) इस परस्पर प्रीति पर (िक एक पीड़ा और दूसरा घाव के चिह्न को मिटाने के लिए परस्पर संयोग करते हैं) जिसमें अपना जाति, वर्ण और कुल खो जाता हैं (क्योंकि हल्दी और चूना मिलने पर अपना व्यक्तिगत रंग, गुएा, स्वभाव श्रादि सब खो देते हैं) कशीर बिल जाता है।

45

कबीर कहता है, मुक्ति का द्वार राई के दशमांश की भांति संकीर्ण श्रीर सूच्स है। यहाँ मेरा मन तो मतवाला हाथी हो रहा है। वह उसमें से किस प्रकार निकल सकता है!

48

कबीर कहता है, यदि सुभे ऐसा सत्गुरु मिले जो संतुष्ट होकर सुभ पर ऋनुप्रह करे त्रीर सुक्ति का द्वार खोल दे तो मै सरलता से उस द्वार में से त्रा-जा सकता हूँ।

Ęο

कबीर कहता है, न मेरे लिए छानी है न छप्पर, न मेरे घर है न गॉव। मेरे हिर (प्रभु) मुक्त से यह कभी न पूछे कि मै कौन हूं। न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई नाम है।

٤٩

कबीर कहता है, मुक्ते तो मरने की उमंग है। यदि मर जाऊँ तो हिर के दरवाजे पहुँच जाऊँ। हाँ, प्रभु यह भर न पूछे कि यह कौन है जो हमारे दरवाजे पड़ा हुआ है।

६२

कबीर कहता है, न हमने कुछ किया, न करेंगे और न हमारा यह शरीर ही कुछ कर सकता है। मै क्या जान हिर ने क्या कुछ कर दिया जिससे (मै) कबीर, कबीर (महान्) हो गया!

€ ३

कबीर कहता है, स्वप्न में भी बराते हुए जिसके मुख से राम का नाम निकल जाता है; उसके पैर के जूतों के लिए मेरे शरीर का चर्म (प्रस्तुत) है।

.६४

कबीर कहता है, हम मिट्टी के पुतले हैं त्रीर हमारा नाम मनुष्य रक्खा गया है। हम हैं तो चार दिन के मेहमान कितु (त्रपने लिए) वड़ी-बड़ी भूमि को सँवारते त्रीर सुराचित करते है।

क्बीर कहता है, मैने अपने को मेंहदी की भॉति (संयम और साधना) से पिसा-पिसा कर तेरे सम्मुख डाल दिया कितु (ऐ मेरे प्रभु), तूने मेरी बात भी नहीं पूछी और कभी मुक्ते अपने चरणों से नहीं लगाया।

६६

कबीर कहता है, जिस (भक्ति) के द्वार से त्राते-जाते मुक्ते कोई नहीं रोकता उस द्वार के इस रूप में होने पर मैं उसे किस प्रकार छोड़ सकता हूँ ?

v

कबीर कहता है, मैं (इस ससार-सागर में) डूब गया था कितु (गुरु के) गुगों की लहर की हिलोर से उद्धार पा गया। जब मैंने अपना बेड़ा (शरीर) जर्जर देखा, तब मैं उससे उछल कर उतर गया।

६ =

कबीर कहता है, पापी को न तो भक्ति अच्छी लगती है न हिर की पूजा ही प्रसन्न कर सकती है जिस प्रकार मक्खी चंदन को छोड़ वही जाती है जहाँ दुर्गधि होती है। ६९

कबीर कहता है, वैद्य मर गया, रोगी मर गया और सारा संसार मर गया। एक कबीर ही नहीं मरा जिसके लिए रोनेवाला कोई नहीं है।

७०

कबीर कहता है, तृने 'नाम' का ध्यान नहीं किया, यह तुमे बड़ा भारी दोष लगा। यह शरीर तो काठ की हॉडी है। यह बार-बार (आग पर) नहीं चढ़ सकती। (अर्थात् बार बार मनुष्य-शरीर नहीं मिल सकता।)

109

कबीर कहता है, अब तो मुक्त से ऐसा ही हो पड़ा है और मैने मन-भाया काम कर लिया है (अर्थात् संसार की चिता न करते हुए प्रमु के सामने आत्मार्पण कर दिया है।) अब मरने से क्या डरना जब मैंने अपने हाथ में सिघौरा ले लिया है १ (प्राचीन प्रथा ऐसी थी कि सती नारियाँ पित की चिता पर जलते समय हाथ में सिदूर की डिब्बी ले लेती थी। यह कार्य उनके अचल सहाग का सूचक था।)

७२

कबीर कहता है, (हिरि) रस का गना ही चुसना चाहिए और गुगों की प्राप्ति के लिए ही रो रो कर मरना चाहिए, (अत्यंत प्रयत्नशील होना चाहिए।) क्योंकि (इस संसार में) श्रवगुगी मनुष्य को कभी कोई भला न कहेगा।

५३

कबीर कहता है, यह जल भरी गागरी (शरीर) आज-कल ही में फूट जायगी और यदि तुम किसी गुरु को अपना रच्चक न बनाओंगे तो बीच रास्ते ही में (आयु समाप्त होने के पूर्व ही विषय-वासनाएँ इस घड़े को) लूट लेगी।

कबीर कहता है, मैं तो राम का कुत्ता हूँ श्रीर मेरा नाम 'मोती' है। हमारे गले में उसी की रस्ती पड़ी हुई है, वह जहाँ खींचता है, वही जाता हूँ।

#### ওাব

कबीर कहता है, ऐ मनुष्य, तू अपनी काठ की जपनी (माला) मुझे क्या दिख-लाता है! यदि तू अपने हृदय में राम की अनुभूति उत्पन्न नहीं करता तो इस जपनी से क्या होता है ?

#### ७६

कबीर कहता है, विरह रूपी सर्प मन में निवास करता है और यह किसी मंत्र (युक्ति) से वशीभूत नही होता। फिर नाम का वियोगी या तो जीवित ही नहीं रहेगा श्रीर यदि जीवित रहेगा तो पागल हो जायगा।

#### ৩৩

कबीर कहता है, पारस (पत्थर) ऋौर चंदन—इनमें एक सुगधि रहती है। लोहा ऋौर काठ जिनमें कोई गध नहीं है, वे भी (क्रमशः) पारस ऋौर चंदन से मिल कर उत्तम हो गए।

#### ড=

कबीर कहता है, यम का डंडा बहुत बुरा है, वह सहन नही किया जाता। मुक्ते जो एक साधू मिल गया उसी ने मेरे ऊपर रचा का आवरण देकर मुक्ते बचा लिया।

#### 30

कबीर कहता है, वैद्य अपने को श्रेष्ठ मानता है और कहता है कि दवा मेरे वश में है। (कितु वह यह नहीं जानता कि) यह (आत्मा) तो गोपाल की वस्तु है, वह जब चाहे मार कर ले सकता है।

#### 50

कबीर कहता है, तुम अपनी नौबत (आनंद की रागिनी) दस दिन बजा लो। नदी नाव के संयोग की भाँति फिर यह (योनि) तुम्हें नहीं मिलेगी।

#### = 9

कबीर कहता है, यदि मैं सात समुद्रों को स्याही, समस्त वनराजि को अपनी लेखनी, और सारी पृथ्वी को काग्रज बना लूँ, फिर भी हरि का यश नहीं लिखा जायगा।

#### **5**3

कबीर कहता है, यदि हृदय में गोशाल निवास करते हैं तो जुलाहे की जाति होने से क्या हानि हो सकती है ? हे राम, यदि तू कबीर के कंठ से मिल जाय तो वह संसार के सभी जंजालों से रहित हो जाय।

#### 5

कवीर कहता है, (संसार में) ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपना मंदिर (शरीर)

जला दे और पाँचों लड़को (इंद्रियों) को मार कर राम में अपनी लौ लगा दे।

4

कबीर कहता है, (संसार में) ऐसा कोई नहीं है जो इस शरीर (की वासनात्रों) को जला द। कबीर बार बार पुकार कर रह गया किनु संसार के अंधे मनुष्यों ने (इस रहस्य को) नहीं जाना।

46

कवीर कहता है, सती (विशुद्ध आत्मा) चिता (संयम की आग) पर चढ़ कर पुकार रही है-ऐ भाई श्मशान, संसार के सभी लोग तो लौट गए! अब अंत में हमारा काम तुम्ही से है।

<u>ہ</u> و

कबीर कहता है, मन पत्ती बन कर दशो दिशात्रों में उड़ उड़ कर जाता है। जिसे जैसी संगति मिलती है, वह वैसा ही फल पाता है।

বও

कबीर कहता है, मैं जिस (ब्रह्म) की खोज कर रहा था, मैंने वही स्थान प्राप्त कर लिया किंतु तूतो उस योनि में जाकर पड़ गया जिसे तू 'दूसरा' (बुरा) कहता था।

55

कबीर कहता है, केले के समीप जो बेर है, उसके कुसंग से केले का मरण हो रहा है। केला तो अपने (उल्लास में) भूलता है और बेर अपने कॉटो से उस (के पत्तों) को चीरती है। इसी प्रकार शाक्त की संगति की ओर आँख भीन उठाना चाहिए। (बेर की भॉति शाक्त का भी यह स्वभाव है कि वह उल्लास में भूमने वाले साथियों के अंगों को चीर डालता है।)

೯೬

कबीर कहता है, दूसरे के भार को तू श्रापने सिर पर रख कर (जीवन का) रास्ता चलना चाहता है किंतु तू स्वयं श्रापने भार से श्राशंकित नही होता जब कि श्रागे श्रात्यंत विषम मार्ग है।

03

कबीर कहता है, बन की जली हुई लकड़ी (संसार के पापों से जली हुई जीवात्मा) खड़ी खड़ी पुकार कर कह रही है कि अब मैं लुहार (काल) के वश में न पड़ जाऊँ जो मुम्मे फिर दूसरी बार जलायेगा! (पुनर्जन्म में फिर कष्टों का सामना करना पड़ेगा!)

P 2

कबीर कहता है, एक (मन) के मरने से दो (त्रांखों के विषय-विकार) मर जाते हैं। दो (त्रांखों के विषय-विकार) के मरने से चार (त्रांतःकरण) मर जाते हैं। चार (त्रांतःकरण के मरने से छः दर्शन मर जाते हैं। जिनमें चार पुरुष (सांख्य, योग, वैशेषिक श्रौर न्याय) श्रौर दो स्त्रियाँ (पूर्व मीमांसा श्रौर उत्तर मीमांसा) हैं। श्रर्थात् एक मन को नष्ट करने से ही शरीर का समग्त विकार ख्रौर ज्ञान का ख्रहंकार नष्ट हो जाता है।

83

कबीर कहता हैं, मैंने ससार को अनेक प्रकार से देख देख कर खोजा कितु कहीं भी मुक्ते विश्राम का स्थान नहीं मिला। अतः जो हिर के नाम के प्रति सचेत नहीं हुए यदि वे किसी दूसरे (देवता) की ओर अनुरक्त हुए और अपने को भूल गए तो उससे क्या ?

83

कबीर कहता है, संगति तो साधु हो की करनी चाहिये जो श्रंत तक (जीवन का) निर्वाह करती है। शाक्त की संगति कभी न करना चाहिये जिससे संकट श्रौर कष्ट होता है।

83

कबीर कहता है, तू संसार को ठीक तरह समम्मत हुए भी, संसार में चैतन्य होते हुए भी, उसी में समा कर रह गया। जो हिर के नाम के प्रति जागरूक नहीं हुए उन्होंने व्यर्थ ही जन्म लिया।

24

कबीर कहता है, केवल राम की ही आशा करनी चाहिये। अन्य की आशा तो निराशा मात्र है। जो मनुष्य हिर के नाम के प्रति उदासीन है वे अवश्य ही नर्क में पड़ेंगे।

8 8

कबीर कहता है, मैंने अनेक शिष्य और अनेक संप्रदाय बनाये कितु केशव (ब्रह्म) को अपना मित्र नहीं बनाया। हम चलें तो थे हिर से मिलने के लिये कितु बीच संसार ही में हमारा चित्त अटक गया।

03

कबीर कहता है, रहस्य का जानने वाला बेचारा क्या करे जब तक स्वयं ईश्वर सहायता न करे! (बिना ईश्वर की सहायता के) जिस जिस डाली पर पैर रखोगे वही डाली मुझ जावेगी।

= 2

कबीर कहता है, दूसरों को ही उपदेश करते रहने से तुम्हारे मुँह में धूल पड़ेगी (तुम्हारे हाथ कुछ न आवेगा) क्योंकि दूसरों की (अन्न) राशि की रत्ना करते करते तुम स्वयं ख्रपने घर का खेत खा डालोंगे। (ख्रर्थात् तुमहें ख्रपनी आत्मोन्नति का अवसर ही न मिलेगा।)

33

कबीर कहता है, जब की भूमी खाते हुए भी तुम साधु की संगति में रहो। जो होनहार (भावी) है वह तो होवेगी ही किंतु कभी किसी शाक्त की सगति में मत जाखी।

कबीर कहता है, साधु की संगति में दिनोदिन प्रेम दूना होता जाता है। किंतु शाक्त तो काली कामरी की तरह है जो धोने से कभी सफ़द नही हो सकती (त्रार्थात् उसे कितना ही उपदेश क्यों न करो उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश न होगा।)

#### 909

कबीर कहता है, जब तुमने अपने मन को ही नहीं मूँडा तो केश मुड़ाने से क्या होता है ? क्योंकि जो कुछ भी (पाप-कर्म) किया वह मन ने किया, बेचारे सिर को व्यर्थ ही मूड़ा गया !

#### 902

कबीर कहता है, राम को नहीं छोड़ना चाहिए चाहे शरीर ख्रौर संपत्ति चली जावे। (राम के) चरण-कमलों में चित्त लगा कर राम-नाम में ही लीन हो जाना चाहिए।

#### 903

कबीर कहता है, जिस यंत्र (शरीर) को हम बजाते थे उसके सभी तार (इंद्रिय समूह) टूट गए। बेचारा यंत्र (शरीर) क्या करे जब उसका बजाने वाला ही (जीवातमा इस संसार को छोड़ कर) चलने लगा!

#### 908

कबीर कहता है, मैं उस गुरु की माँ का सिर मूँडना चाहता हूँ जिस गुरु के वचनों से भ्रम दूर नहीं होता। वह (गुरु) स्वयं तो चारों वेदों में डूबा रहता है, अपने चेलों को भी (संसार-सागर में) वहा देता है।

#### 904

कबीर कहता है, तूने जितने पाप किए है उन्हें तूने नीचे छिपा कर रख लिया है लेकिन अंत में जब धर्मराज ने पूछा तो सबके सब प्रकट हो गए।

#### 908

कबीर कहता है, तूने हरि का स्मरण छोड़ कर कुटुंच का बहुत पालन-पोषण किया। किंतु तूयह घंघा करता ही रह गया, श्रत में न तेरा कोई भाई रहा, न बंधु।

#### 900

कबीर कहता है, तू हिर का स्मरण छोड़ कर रात्रि में (मंत्रो को) जगाने के लिये (स्मशान भूमि में) जाता है। (स्मरण रख) तू ऐसी सर्पणी होकर फिर संसार में आवेगा जो अपने बचों को स्वय खा लेती है।

#### 905

कबीर कहता है, तू हिर का स्मरण छोड़ कर सदैव स्त्री को अपने सिर पर रखें रहता है। (स्मरण रख) तू संसार में ऐसी गधी होकर जन्म लेगा जो चार चार मन का बोम सहन करती है।

#### 306

कबीर कहता है, यदि तुमा में बहुत श्रिधिक चातुर्य है तो अपने हृदय में हिर का

जाप कर । (समक्त ले कि हरि का जाप करना) सूली के ऊपर खेलने की भॉति है। यदि वहाँ से तू गिरा तो फिर तेरे लिए कोई स्थान नहीं है।

#### 990

कबीर कहता है, वही मुख धन्य है जिस से 'राम' कहा जाता है। (उस राम-नाम से) बेचारे शरीर की क्या बात, श्राम का श्राम पवित्र हो जायगा।

#### 999

कबीर कहता है, वहीं कुल अच्छा है जिस कुल में हिर का दास उत्पन्न होता है। जिस कुल में हिर का दास नहीं होता, वह कुल तो ढाक और पलास की भॉति है।

## 993

कबीर कहता है, घोड़े, हाथी और अत्यंत घने रूप में लाखो ध्वजा भले ही फह-राऍ किंतु समस्त सुख से भिचा अच्छी है यदि उसमें राम का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत होता है।

#### 993

कबीर कहता है, मैं सारे संसार में ढोल कधे पर चढ़ाकर घूमा। सब को ठोक बजा कर देखते हुए (मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि) कोई किसी का नहीं है।

#### 998

मार्ग में मोती बिखरे हुए है, वहीं पर एक श्रंधा श्रा निकला। (किंतु उसके सामने उन मोतियों का क्या मूल्य है ?) उसी भॉति ज्ञान-ज्योति के बिना यह सारा संसार जगदीश (के महत्व) का उल्लंघन करता जा रहा है।

## 994

कबीर का वंश डूब गया क्योंकि उसमें कमाल जैसा पुत्र उत्पन्न हुच्चा। वह हिर का स्मरण करना छोड़ कर घर में धन-संपत्ति ले त्र्याया!

#### 998

कबीर कहता है, साधू से मिलने के लिए जाते समय किसी को अपने साथ न लेना चाहिए। (एक बार माया मोह छोड़कर) फिर पीछे पैर नहीं रखना चाहिए। आगों जो कुछ होना हो, हो।

#### 990

कबीर कहता है, जिस रस्सी से सारा संसार बंधा हुआ है उससे ऐ कबीर, तू मत बंध! नही तो सोने के समान तेरा शरीर वैसे ही अदृश्य हो जायगा जैसे आटे में नमक।

#### 995

कबीर कहता है, जब आत्मा चली जाती है तो सीधे सेना की सेना को (अथवा इशारे मात्र से) पृथ्वी में गाड़ देते हैं। फिर भी यह जीव अपने नेत्रों का दुचापन नहीं छोड़ता।

#### 398

क़बीर कहता है, (हे प्रभु) मैं नेत्रों से तुमे देखता रहूँ, कानो से तेरा नाम सुनता

रहूँ, वागा मे तेरे नाम का उचारण करता रहूँ चौर तेरे चरण कमलो को हृदय में स्थान देता रहूँ।

920

कबीर कहता है, में गुरु के प्रसाद से स्वर्ग और नर्क (दोनो) से परे ही रहा। मैं ऋादि और अत में भी (प्रभु या गुरु) के चरण-कमलो की मीज (लहर) में निरंतर रहा।

१२१

कबीर कहता है, मैं चरण-कमलों की मौज (लहर में रहने के उल्लास) का कही कैसे अनुमान करूँ ? वाणी के द्वारा उसका मौदर्यनहीं देखा जा सकता। वह तो देखने से ही सबंध रखता है।

922

कबीर कहता है, मैं (ऋपने प्रमु को) देखकर क्या कहूँ ! यदि कहूँ भी तो विश्वास कौन करेगा ? ऋतः हरि जैसा हैं, वह वैसा ही रहे ऋौर में हर्षित होकर उसके गुणों का गान करूँ। (न मेरे कहने की ऋावश्यकता हैं, न किसी के सुनने की।)

923

कबीर कहता है, मनुष्य सुखोपभोग करते हुए उपदेश भी देता है, श्रौर खाते-पीते हुए भी चिंता करता रहता है जेसे कुंज पत्ती विचरण करते हुए भी मन को (श्रपने घोसले श्रौर बचों श्रादि के) ममता-मोह में उलमा रखता है।

928

कबीर कहता है, त्र्याकाश में वादल छाते हैं त्र्योर वरस कर सरोवरों को पानी से भर देते हैं (त्र्यर्थात् ईश्वरीय विभूति प्रत्येक च्राण वरस कर संसार के क्राण क्राण में दिव्य ज्योति भर रही है।) यदि फिर भी मनुष्य चातक की तरह जल के लिए तरसता रहे तो उसका क्या हाल होगा ?

924

कबीर कहता है, यदि चक्रवाकी रात्रि के समय बिछुड़ जाती है तो वह प्रातःकाल श्राकर चक्रवाक से मिल जाती है। किंतु जो व्यक्ति राम से बिछुड़ जाते हैं, वे न राम से प्रातःकाल में श्रीर न रात्रिकाल में मिल सकते हैं। (श्रर्थात् राम से एक बार बिछु-इने से वे सदैव के लिए राम से विलग ही हो जाते हैं।)

१२६

कबीर कहता है, रात्र (जीवन) में (ईश्वर से) वियोगी होकर ऐ सखम (चक्रवाक पत्ती—यहाँ मनुष्य) तू कृश श्रीर दुखी ही रह। तू मंदिर मंदिर (देवी देवताश्रो की खोज में) भले ही रोता रहे किंतु सूर्य (जान) के उदय होने पर ही तृ अपने देश (परम-पद) को प्राप्त होगा।

920

क्बीर कहता है, (ऐ मनुष्य) तू सोकर क्या करेगा ? त जाग। रोने से तो तु के

दुःख ही हुन्न्या। (यह तो ममभ कि) जिसका (त्रंतिम) ग्यान कब्र (समाधि) में है, क्या वह (संसार में) सुख से सो सकेगा !

#### 925

कबीर कहता है, (ऐ मनुष्य) तू सोकर क्या करेगा  $^{1}$  उठ कर मुरार्ग (ब्रह्म) का जाप क्यो नहीं करता  $^{2}$  एक दिन तो तुमे लंबे पैर पसार कर सोना ही है।

#### 356

कबीर कहता है, (ऐ मनुष्य) तू सोकर क्या करेगा १ तू उठ कर बैठ जा ख्रौर जागरण कर। जिल (प्रभु) के साहचर्य से तृ बिक्चुड़ गया है, फिर उसी के साथ लग। १३०

कबीर कहता है, जिस मार्ग पर संत चलता है उस मार्ग को त् मत छोड़ । तू तो उसी पर जा। उस मार्ग को देखते ही तू पित्रत्र हो जायगा और मत से मेट होने पर तु नाम का जाप करने लगेगा।

## 939

कबीर कहता है, शाक्त का साथ कभी न करना चाहिए, उससे दूर ही भाग जाना चाहिए। काले बर्नन को स्पर्श करने से कुछ न कुछ कालिमा का धब्बा तो लगेगा ही। 932

कबीर कहता है, तूराम की ओर से जागरूक नहीं हुआ और तेरी बृदावस्था आ पहुँची। जब घर में आग लग गई तब दरवाजे से क्या क्या निकाला जा सकता है ?

कबीर कहता है, वहीं कार्य हुआ जो करतार ने किया। उसके विना कोई दूसरा नहीं है। एक वहीं सृष्टिकर्त्ता है।

## १३४

कबीर कहता है, फल फलने लगे और आम पकने लगे (अर्थात् शुभ कमों के परिगाम स्पष्ट होने लगे।) यदि तुमने (भूख से व्याकुल होकर) वीच ही (संमार) में इनका उपभोग न कर लिया तो अपने स्वामी की सेवा में (इन फलो को) पहुँचा दो।

#### १३५

कवीर कहता है, (लोग) भगवान को खरीद कर पूजते है थ्रौर मन के हट से तीथों में (स्नान करने के लिए) जाते हैं। वे लोग दूसरों को देख देख कर (श्रवुकरण करते हुए) स्वॉग बनाते हैं श्रौर भूल कर भटकते फिरते हैं।

## 938

कवीर कहता है, (लोगों ने) पत्थर को परमेश्वर बना लिया है ऋौर सारा मंसार उसकी पूजा करता है। जो इस मुलावे में पड़ा रहता है वह (मृत्यु की) काली धार में डूब जाता है।

#### 930

कबीर कहता है, काग़ज की तो कोठरी (पुम्तक) वनाई और न्याही रूपी कर्म के

उस पर कपाट लगा दिए। पत्थर (मूर्ति) के साथ सारी पृथ्वी डुबा दी। पंडितो ने अपना यही मार्ग बनाया है।

#### 935

कबीर कहता है, जो कुछ तू कल करने वाला है, उसे अभी कर ले और जो अभी करना है उसे इसी च्राग कर ले। पीछे जब काल सिर पर आ जावेगा तब कुछ न हो सकेगा।

## 938

कबीर कहता है, मैने एक ऐसा जंतु (ऋडंवरी साधु) देखा है जो धोई हुई लाख के समान दीख पड़ता है। वह देखने में तो कई गुना चचल ज्ञात होता है कितु वस्तुतः वह है मतिहीन ऋौर ऋपवित्र।

#### 980

कबीर कहता है, यम भी मेरी बुद्धि का तिरस्कार नहीं कर सकता। क्योंकि मैने उस परिवरदिगार (प्रभु) का जाप किया है जिसने स्वयं यम की मृष्टि की है।

## 989

कबीर कहता है, मैं तो कस्तूरी की भाँति (स्राध्यात्मिक सुगिध से परिपूर्ण) हो गया स्त्रीर श्रन्य सभी सेदक भ्रमर की भाँति (केवल उपदेश का शब्द करने वाले) हो गए। कबीर ने जैसे जैसे श्रपनी भक्ति बढ़ाई वैसे वैसे उसमें राम का निवास होता ही गया।

#### 982

कबीर कहता है, परिवार की उलक्षनों में राम एक किनारे ही पड़े रह गए। इसी बीच में धर्मराज के दूत धूमधाम से ऋा पहुँचे।

## 983

कबीर कहता है, शाक्त से तो सुखर ख़च्छा है जो गाँव की गंदगी को साफ तो करता रहता है। बेचारा शाक्त तो यो ही मर गया ख़ौर किसी ने उसका नाम भी नही लिया।

#### 988

कबीर कहता है, तूने कौड़ी कौड़ी जोड़ कर लाख ख्रौर करोड़ (रुपये) जोड़ लिए। कितु (इतना होने पर भी) संसार से चलते समय तुभे कुछ भी नही मिला। (यहाँ तक कि चिता पर) तेरी लॅगोटी (की गाँठ भी) तोड़ दी गई!

#### 984

कबीर कहता है, यदि तूने वैष्णाव होकर चार मालाएँ फेर लीं तो क्या हुआ! बाहर से भले ही स्वर्ण की द्वादश दीप्तियाँ तुमे प्राप्त हो गई किंतु भीतर तो तुम में (वासनाओं का) नशा भरा ही हुआ है।

#### 988

कबीर कहता है, तू श्रपने मन का अभिमान छोड़ कर रास्ते का रोड़ा (पत्थर)

बन कर रह जा। कोई बिरला ही इस प्रकार सेवक होता है श्रौर उसी को भगवान की प्राप्ति होती है।

#### 980

कबीर कहता है, यदि तूरास्त का रोड़ा ही बन गया तो क्या हुन्ना ? (ठोकर लगने से) पथिक को वह कष्ट कारक होता है। वस्तुतः (हे प्रभु) तेरा सचा दास तो ऐसा है जैसे पृथ्वी में धूल (जिससे किसी को ठोकर नहीं लग सकती।)

#### 985

कबीर कहता है, यदि तू धूल ही हो गया तो क्या हुआ। वह उड़ उड़ कर शरीर में लगती है (श्रीर उसे गंदा करती है।) हिर का सेवक तो संपूर्ण रूप से ऐसा होना चाहिए जैसा पानी (जो उड़ कर किसी को न लग सके।)

#### 388

कबीर कहता है, यदि तू पानी भी हो गया तो क्या हुआ वह भी कभी गरम श्रीर ठंडा होता रहता है (श्रपना स्वभाव बदलता रहता है।) हिर का सेवक तो ऐसा होना चाहिए जैसा कि स्वयं हिर है (जो न कभी गरम होता है, न शीतल। सदैव एक रस रहता है।)

#### 940

ऊँचा भवन है, स्वर्ण है, संदर युवती स्त्री हे, और भवन के शिखरो पर ध्वजाएँ फहरा रही है। कितु इन सब से अच्छी मधुकरी (भिच्ना) है (जिसके लिए) सतों के साथ प्रभु का गुरा-गान होता है।

## 949

कबीर कहता है, जिस स्थान पर राम की भक्ति होती है, वह स्थान एक बड़े नगर से भी उज्जवल है और जिस स्थान पर राम से स्नेह करने वाला नही है, वह मेरे विचार से तो यमपुर के समान ही है।

#### 942

कबीर कहता है, गंगा (इडा) श्रोर यमुना (पिगला) के बीच स्थान में 'सहज' शक्ति से संपन्न शून्य का एक घाट है। कबीर ने तो उसी घाट पर श्रपना मठ बना लिया है। श्रन्य साधू गएा संसार में रास्ता खोज ही रहे हैं, (यहाँ कबीर ने श्रपना स्थान पा लिया।)

## 943

कबीर कहता है, ऋात्मा जिस प्रकार ऋपने ऋादि स्थान से उत्पन्न हुई है, यदि वैसी ही ऋंत तक निवह जाय, तो बेचारा हीरा म्या, करोड़ो रह्न भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते।

#### 948

कबीर कहता है, मैंने एक आश्चर्य देखा है कि (हरि रूपी) हीरा (संसार रूपी) बाजार में बिक रहा है! सच्चे व्यापारी (संत) के न होने से वह कौड़ी के बदले जा रहा है ! (रुपये और साधारण लोभ से ही राम-नाम की दीचा दी जा रही है !)

कवीर कहता है, जहाँ जान है, वहीं धर्म है ऋौर जहाँ मूह है, वही पाप है, जहाँ लोन है वहीं काल है ऋौर जहाँ चमा है, वहीं रवानुभृति है।

965

कबीर कहता है, यदि माया का परित्याग कर दिया तो क्या हुआ यदि मान नहीं छोड़ा जा मका १ मान (का विचार) तो वड़े वड़े मुनीरवरों के गले में अटक रहा है। (सच है—मान का विचार राभी को नष्ट करता है।)

940

कबीर कहता है, मुक्ते सचा गुरु मिला है। उसने ऐसे शब्द (के तीर) मेरी ब्रोर प्रेरित किए है कि उनके लगते ही में भूमि में मिल गया ब्रौर मेरे कलेंजे में घाव हो गया। (ब्रार्थात् में पृथ्वी पर स्थिर हो गया ब्रौर प्रभु की विरह-पीड़ा मेरे हृद्य में उत्पन्न हो गई।)

910,5

कबीर कहता है, सत्गुरु कर ही क्या राकता है यदि शिष्य में दोप हो ? चाहे बॉसुरी की पूरे स्वर से क्यो न बजाया जाय, (श्रांतरिक रूप से बने हुए) श्रंघे के हृद्य पर थोड़ा भी प्रभाव न हो सकेगा।

3219

कवीर कहता है, घोड़े ऋौर हाथियों के घन समूह एव छत्रपति राजा की स्त्री (वैभव सयुक्त क्यों न हो) कितु इन सब की तुलना उससे भी नहीं हो सकती जो हरि-भक्त की पनिहारिन मात्र हैं।

950

कबीर कहता है, राजा की स्त्री की निदा क्यों करनी चाहिए और हिर की सेविका का मान क्यों करना चाहिए ? क्योंकि वह (राजा की स्त्री) विषय-वासना के लिए अपना श्रांगार करती हैं और यह (हिर-भक्त की सेविका) हिर के नाम का स्मरण करती है।

959

कबीर कहता है, मैन (राम-नाम का) स्तभ पा लिया है और सत्गृह के धैर्य (की रस्सी) से मेरी आत्मा स्थिर हो गई है। इस प्रकार कबीर ने मानसरोवर (मानस या हृदय) के किनारे (हिर रूपी) हीर का व्यापार कर लिया है। (अर्थात् हृदय ही में हिर को प्राप्त कर लिया है।

१६२

कबीर कहता हैं, सेवक रूपी जौहरी हिर रूपी हीरे को लेकर (संसार रूपी) बाजार में प्रतिष्ठित होता है। जभी कोई (साधु रूपी) पारखी मिलता है, तभी हीरे का व्यापार हो जाता है।

कबीर कहता है, (तुम तो) काम पड़ने पर ही हिर का स्मरण करते हो श्रीर (प्रति दिन) इसी प्रकार का स्मरण करते रहते हो। (इससे चाहे) तुम स्वर्ग-प्राप्ति भत्ने ही कर लो कितु (इतना निश्चित है कि) तुमने हिर को धन से ही ख़रीदा है। (हिर इस प्रकार ख़रीदे नहीं जा सकते।)

#### १६४

कबीर कहता है, सेवा करने के उपयुक्त दो ही अच्छे है—एक संत श्रीर दूसरा राम। राम तो मुक्ति का दान करने वाले हैं श्रीर संत नाम का जाप कराने वाले है।

## 954

कबीर कहता है, जिस मार्ग से पंडित-समूह गए हैं, (दुर्वु द्वि) लोगो की भीड़ (या बहरो जनता) उनके पीछे लग गई है। कितु व राम-(भक्ति-साधना की)विपम-घाटी से परिचित नहीं है जहाँ कबीर (पहले से हीं) चढ़ गया है।

#### 956

कबीर कहता है, तू अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करते हुए दुनिया को धोखा देने ही में मर गया। अब जब लोग तुमे रमशान भूमि में रक्खेंगे तब किसके कुल को लाजा लगेगी?

## १६७

कबीर कहता है, बहुत से लोगों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही ऐ पागल, तू (संसार-सागर में) डूब जायगा। तेरे पड़ोसी (मनुष्य) के साथ जो कुछ हुआ है वह तू अपने संबंध में भी जान ले। (वह मर गया, तू भी उसी तरह मर जायगा!)

#### 954

कबीर कहता है, (सब से) अच्छी तो मधुकरी (भिक्ता) है जिसमें अनेक प्रकार का अन्न मिला हुआ है। उस पर किसी का दावा तो है नहीं। (वह ईश्वर की दी हुई है जिसका अखिल शून्य में) बड़ा भारी देश है, बड़ा भारी राज्य है।

#### १६६

कबीर कहता है, जो (ऋपने पास विषय-वासना को) आग रखता है, उस जलना होता है कितु जो (विषय-वासना की) आग से रहित है वह जलने की शंका से बिल-कुल स्वतंत्र है। जो लोग इस आग से रहित है वे इंद्र को भी रंक गिनते है। (अर्थात् उनके सामने इंद्र का वैभव भी तुच्छ है।)

#### 9190

कशीर कहता है, चौपाल के सामने ही (शरीर ही में हरि रूपी) सरोवर भरा हुआ है किंतु उसका जल कोई पी नहीं सकता। ऐ कबीर, तूने बड़े भाग्य से वह सरोवर पा लिया है। तू भर भर कर उस (ब्रह्म-द्रव) का पान कर।

कबीर कहता है, जिस प्रकार प्रभात कालीन तारे अस्त होते हैं, उसी भाँति तेरा शरीर भी समाप्त हो जायगा। केवल ये दो अन्तर ('रा' और 'म') नष्ट नहीं होंगे जिनका आधार कबीर ने ले रक्खा है।

#### 907

कबीर कहता है, यह काठ की कोठी (शरीर) है जिसमें दशों दिशास्रों (दस इंद्रियों) से स्नाग लग रही है। उस स्नाग से पिडत गएा (जिन्हें सांसारिक ज्ञान है वे तो) जल कर मर गए स्नीर मूर्ख लोग (जो पंडितों के ज्ञान से विजित नहीं हुए) जलने से बच रहे।

कबीर कहता है, तू अपने हृदय का सशय दूर कर दे और पुस्तक-ज्ञान को (जल में) बहा दे। बावन अल्रो की परीत्ता कर [उनमें से दो अल्रर ('रा' और 'म' अथवा 'ह' और 'रि') चुन कर] हिर के चरणों में अपना चित्त लगा दे।

#### १७४

कबीर कहता है, यदि करोड़ो असंत भी मिल जाय तो संत अपने 'संत-गुग्ग' नही छोड़ता जिस प्रकार सपों के द्वारा धिरे रहने पर भी चंदन अपनी शीतलता नही छोड़ता।

## 904

कबीर कहता है, जब मैने ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त किया तो मेरा मनशीतल हो गया। जो ज्वाला संसार को जलाती है, वहीं (हरि के) सेवकों के लिए (शीतल) जल के समान है।

कबीर कहता है, मृष्टि-कर्ता का खेल कोई नहीं जान सकता। या तो उसे स्वयं स्वामी (ब्रह्म) सममता है, या उसका दास जो उसकी सेवा में उपस्थित रहता है।

#### ७७१

कबीर कहता है, श्रन्छा हुआ जो मुमे संसार से भय उत्पन्न हो गया श्रीर मुमे सांसारिक दिशाएँ भूल गई। मैं श्रोले की तरह गल कर पानी हो गया श्रीर दुलक कर (ब्रह्म-ज्ञान के) किनारे से जा मिला।

#### ৭৩5

कबीर कहता है, (ब्रह्म ने) थोड़ी सी धूल एकत्रित कर शरीर की पुड़िया बाँध दी है। यह शरीर तो केवल चार दिनों का तमाशा ही है फिर अंत में वही धूल की धूल है।

कबीर कहता है, सूर्य और चंद्र की सृष्टि के साथ संसार के सभी शरीरों की उत्पत्ति हुई। किंदु बिना गुरु और गोविद के दर्शन के सब शरीर फिर पलट कर धूल ही हो गए।

### 950

'जहाँ निर्भयता है, वहाँ भय नहीं है और जहाँ भय है वहाँ हरि (का निवास)

नहीं है। यह वाक्य कबीर ने विचार कर ही कहा है। ऐ संतो, इसे (कान से न सुन कर) मन से सुनो।

#### 9=9

कबीर कहता है, जिन्होंने (ब्रह्म को) कुछ नहीं जाना, उनकी (सांसारिक) सुख के कारण नीद दूर हो गई कितु हमने जो उसके रहस्य को सममा, तो हमारे सिर पर तो पूरी बला ही सवार हो गई। अर्थात् मै प्रभु के विरह में व्याकुल होकर तहपने लगा हूँ और मेरी नीद भी (इस दुःख से) दूर हो गई है।

## 952

कबीर कहता है, (संसार की) मार खाकर (त्रार्त्त जनों ने ईश्वर को) बहुत पुकारा त्रीर पीड़ित हुए लोगों ने पीड़ा से (ईश्वर को) दूसरी भॉति ही पुकारा कितु कबीर को तो मर्म-स्थल की चोट लगी है त्रीर वह उसी व्यथा से त्रपने स्थान पर ही स्थित है। (वह किसी को किसी भाँति भी पुकारने नहीं गया।)

## 953

कबीर कहता है, (सभी मनुष्य) नोकदार भाले की चोट खाकर साँसे भरने लगते हैं। किंतु जो शब्द की चोट सहन कर सकता है, ऐसे ही गुरु का मैं दास हूँ।

#### 958

कबीर कहता है, ऐ मुल्ला, तू (मस्जिद की) मुड़ेर पर क्या चढ़ता है! (ब्रौर बाँग देता है!) स्वामी बहरा नहीं है। जिसे प्रसन्न करने के लिए तू बाँग देता है, उसे तू अपने हृदय के भीतर ही देख।

## 9=4

ऐ शेख, तू धैर्य रहित होकर हज के लिए क्या काबे जाता है ? कबीर कहता है, जिसका हृदय विशुद्ध नही है, उसे खुदा कहाँ मिल सकता है ?

## 956

कबीर कहता है, तू त्राल्लाह की बंदगी (वंदना) कर जिसके स्मरण करने से दुःख नष्ट हो जाते हैं। फिर तो हृदय ही में स्वामी प्रकट हो जाते हैं त्रीर जलती हुई त्राग युक्त कर नष्ट हो जाती है। (वासनात्रों की प्रचंड त्राग युक्त जाती है।)

#### 950

कबीर कहता है, तू शक्ति से जुल्म करता है और उसे 'हलाल' का नाम देता है। जब (धर्मराज का) कार्यालय तेरे कमों का लेखा मॉगेगा तब तेरी क्या दशा होगी ?

## 955

कबीर कहता है, खिचड़ी (जैसा साधारण भोजन) ही खूब खाना चाहिए उसी में नमक का अमृत है। स्वादिष्ट (अथवा ढूँढ़ी हुई) रोटी के लिए कौन गला कटावे ?

#### 328

कबीर कहता है, गुर-प्राप्ति की अनुभूति तभी समभाना चाहिए जब मोह और

शरीर की जलन मिट जाय। जब हर्ष ऋौर शोक हृदय को नही जला सकेंगे तब ईश्वर स्वयं ही (तुःफ में) प्रकट हो जावेगे।

039

कवीर कहता है, राम का नाम लेने में भी एक रहस्य है ऋौर उस रहस्य में एक यही विचार होना चाहिए कि क्या लोग उसी 'राम' का उच्चारण करते है जो यह समस्त कौतुक रचने वाला ब्रह्म है  $^2$  (या उस 'राम' का उच्चारण करते है जो दशरथ का पुत्र है  $^2$ )

989

कबीर कहता है, तुम 'राम' 'राम' का उचारण तो करो कितु इस उचारण करने में भी विवेक की आवश्यकता है। वह 'राम' एक है जो अनेक में व्याप्त होकर फिर अपने एक रूप में लीन हो गया।

983

कबीर कहता है, जिस घर में साधुत्र्यों की सेवा नहीं होती, वहाँ हिर की सेवा भी नहीं होती। वे घर श्मशान की भाँति हैं त्यौर उनमें भूत निवास करते हैं।

983

कबीर कहता है, जिस समय सच्चे गुरु ने (शब्द का) वाण मारा, उस समय ग्रा (ईश्वरानुभ्ति में मौन व्यक्ति) तो बहरा (मांमारिक शब्दों की खोर ध्यान न देने वाला) हो गया और बहरा (ईश्वरीय संदेश न सुनने वाला) कान सहित (गुरु के उपदेश को सुनने वाला) हो गया। चलने वाला (समार के तीथों का पर्यटन करने वाला) भी पंगुल (एक ही स्थान पर स्थिर) हो गया।

१६४

कबीर कहता है, सतगुरु रूपी श्रवीर ने (शब्द का) जो एक बागा मारा तो उसके लगते ही (शिष्य) पृथ्वी पर गिर पड़ा (स्थिर हो गया) ऋौर उसके हृदय में (ईश्वर के स्मरण का) छिद्र हो गया।

436

कबीर कहता है, आकाश की निर्मल बूँद (आत्मा) भूमि पर पड़ने के कारण (माया के लिपटने से) विकार-युक्त हो गई। उसी प्रकार यह मानदता विना सत्संग के भट्टे की (जली हुई) धूल हो गई।

928

कबीर कहता है, आकाश की निर्मल बूद (आत्मा) को इस भूमि ने अपने में मिला लिया। उसे अलग करने के लिए अनेक चतुर (आचार्य) परिश्रम से पच गए किंतु वह अलग न हो सकी।

980

कबीर कहता है, मैं हज करने के लिए काबे जा रहा था कि बीच ही में ख़ुदा

मिल गया। वह स्वामी मुक्तसे लड़ पड़ा और कहने लगा "तुक्ते गो-वध की आज्ञा किसने दीथी?"

#### 985

कबीर कहता है, मैं हज के लिए कितने बार काबे हो आया किंतु हे स्वामी, मैं नहीं जानता मुक्त में क्या दोष है कि पीर (गुरु) मुक्तसे मुख नहीं बोलता!

#### 339

कबीर कहता है, जो तू शक्ति पूर्वक जीव को मारता है, उसे तृ हलाल (धर्म-संगत) कहता है किंतु जब दैव अपना दफ़्तर (हिसाब) निकालेगा तब तेरा क्या हाल होगा?

#### 200

कबीर कहता है, त्ने जो जबर्दस्ती की है वह तो जुल्म है। ख़ुदा तुम्मसे इसका जवाब तलब करेगा त्रीर जब (ईश्वरीय) हिसाब में तेरा लेखा निकलेगा तब तू मुँह पर ही बार बार मार खायगा।

#### २०१

कबीर कहता है, यदि हृदय में शुद्धता है तो (जीवन का) लेखा देना सुलकर मालूम होता है। श्रौर तब (ईश्वर)-दरबार में उस सच्चे व्यक्ति का कोई पल्ला पक-इने वाला नहीं है।

## २०२

कबीर कहता है, पृथ्वी त्रौर त्र्याकाश इन दोनों से बरी होकर तू बंधन-हीन हो जा। इन्ही दोनों के संशय में षट्-दर्शन त्रौर चौरासी सिद्ध पड़े हुए हैं।

#### २०३

कबीर कहता है, मुफ्त में मेरा कुछ भी नही है, जो कुछ भी मुफ्तमें है, वह तेरा ही है। अतः तुफ्ते तेरी वस्तु सौंपते हुए मेरी क्या हानि होती है ?

#### Sox

कबीर कहता है, तेरे ध्यान में 'तू' 'तू' शब्द का उच्चारण करते हुए मैं 'तू' ही में परिवर्तित हो गया, श्रव मुक्तमें 'श्रहम्' नही रह गया। इस प्रकार जब श्रपना श्रीर पराया मिट गया तब देखता हूँ वहाँ 'तू' ही 'तू' दृष्टिगत होता है।

#### २०५

कबीर कहता है, विकार की त्र्योर देखते हुए त्र्यौर भूठी त्र्याशा करते हुए, कोई भी मनोरथ पूरा नही हो सका त्र्यौर त्र्यंत में (मनुष्य) निराश होकर इस संसार से उठकर चला गया।

#### २०६

कबीर कहता है, जो हिर का स्मरण करता है, वहीं संसार में सुखी है। जिस स्थान पर मृष्टिकर्ता उसे रखता है, वह उसी स्थान पर रहता है, यहाँ वहाँ नहीं डोलता फिरता!

कबीर कहता है, मेरे सतगुरु ने मुफ्ते कठिन पीड़ा से छुड़ा लिया। पूर्व जन्म के विचारों का जो लेख लिखा हुआ था, वहीं इस जन्म में प्रकट हो गया।

#### २०८

क्बीर कहता है, (ईश्वराधन या सत्कर्म करने का विचार) टालते टालते दिन (जीवन) समाप्त हो गया और ब्याज (कर्म भोग) बढ़ता ही गया। न तो मैने हिर का भजन ही किया और न ईश्वर के आदेशानुसार कार्य ही किया (न उसका पत्र ही फाइकर पढ़ा) और मेरा काल मेरे निकट पहुँच गया।

#### २०६

कबीर कहता है, (ससार रूपी) कुत्ते के भोंकने से मेरा (मन रूपी) हरिए उठकर (कर्म-चेत्र में) पीछे ही भागना चाहता था किंतु मैने त्राचारवेत्ता सतगुरु को प्राप्त कर लिया जिन्होंने मुसे इस (संसार रूपी कुत्ते से) छुड़ा लिया।

#### २१०

कबीर कहता है, यह समस्त पृथ्वी तो साधुत्रों की है कितु उसमें चोर गढ़े खोद-कर बैठे हुए है। जब साधुत्रों को पृथ्वी का भार नहीं व्यापता (तो उन चोरों का भार उन्हें कैसे कष्टकर होगा ?) इस प्रकार उन साधुत्रों को तो लाभ ही लाभ है। (चाहे उसमें चोर बैठें या न बैठें।)

## २११

कबीर कहता है, चावल के लिए उसकी भूसी को भी मूसल की मार खानी पड़ती है। कुसंग में बैठने वाले सत्सिगियों से यह बात धर्मराज ऋवश्य पूछेंगे।

#### २१२

मित्र त्रिलोचन कहते हैं—हे नामदेव, तुम माया में मोहित हो गए हो। तुम दर्जी के काम में ही क्यों व्यस्त हो गए हो, हृदय में राम (की श्रनुभूति) क्यों नहीं लाते?

## 293

नामदेव त्रिलोचन से कहते हैं—मैं मुख से राम कास्मरण करता हूँ । मेरे हाथ पैर तो (दर्जी का) काम करते हैं किंतु मेरा हृदय निरंजन के लिए (सुरक्तित) है ।

#### 298

कबीर कहता है, हमारा कोई भी नहीं है, और हम भी किसी के नहीं हैं। जो इस समस्त (मृष्टि की) रचना का रचियता है, उसीमें हम समायेंगे।

#### 294

कबीर कहता है, मेरा त्राटा (उज्ज्वल त्रात्म-तत्व) कीचड़ (संसार के माया-मोह) में गिर पड़ा। मेरे हाथ कुछ भी नहीं त्राया। त्राटे (त्रात्म-तत्व) को पीसते पीसते (संसार में बिखेरते हुए) मैंने जो थोड़ा-सा खा लिया है (हृदयंगम कर लिया है) वहीं मेरे साथ रहेगा।

कबीर कहता है, मेरा मन (संसार की) सभी बाते तो जानता है कितु वह जानते हुए भी अवगुरा (पाप) करता जाता है। जब हाथ में दीपक लिए हुए कुऍ में गिरता ह तो फिर कुशलता कहाँ रही ?

## 290

कबीर कहता है, जब मेरी प्रीति सुजान (सत्तगुरु) से लगी तो मूर्ख लोग सुभे प्रेम करने से मना करते हैं। जो अपने प्राणों की चिता करता है उससे दूटी हुई प्रीति फिर कैसे जुड़ सकती है ? (अर्थात् जब मेरी प्रीति इन मूर्खों से टूट गई तो मै इनसे फिर प्रेम कर इनकी बात कैसे मान सकता हूँ ?)

#### 295

कबीर कहता है, तू कोठे और मंडपों से प्रेम कर उन्हें सॅवारते हुए क्यों मरा जाता है ? तेरा काम तो साढ़े तीन हाथ या ऋधिक से ऋधिक पौने चार हाथ ही से चल जायगा। (अर्थात् तेरे लिए साढ़े तीन हाथ या पौने चार हाथ की समाधि ही पर्याप्त है।)

#### 398

कबीर कहता है, जो मैं चाहता हूँ, वह (ईश्वर) नहीं करता श्रौर मेरे चाहने से होता ही क्या है ? हिर तो श्रपना मन-चाहा ही करता है चाहे वह मेरे मन में हो या न हो।

#### २२०

वहीं (ईश्वर) चिता कराता है और वहीं निश्चित भी कर देता है। हे नानक, उसीं (ब्रह्म) की आराधना करनी चाहिए जो सबका सार-रूप कार्य करता है।

## २२१

कबीर कहता है, तूराम की ऋोर सतर्क नहीं हो सका और लालच ही में फिरता रहा। पाप करते हुए तूमर गया और तेरी (संसार में रहने की ) अविध ज्ञा-मात्र में पूरी हो गई।

#### 223

कबीर कहता है, यह कची काया तो कच्ची धातु से बना हुआ टोटीदार लोटा (बधना) है। यदि तू इसे साबित (संपूर्ण) रखता है तो राम का भजन कर नहीं तो बात बिगड़ी जाती है।

## २२३

कबीर कहता है, तू 'केशव' 'केशव' की रट लगाये ही जा। व्यर्थ ही संसार में न सो जा। रात-दिन के रटते रहने से कभी तो (वह केशव) तेरी पुकार सुनेगा!

#### २२४

कवीर कहता है, यह शरीर ही कजली वन है, इसमें मन ही मदमत्त हाथी है। ज्ञान-रक्ष ही त्रांकुश है त्रार कोई विरला संत ही इस (हाथी) का महावत है।

कबीर कहता हैं, राम-रूपी रत्न की गुदड़ी का मुख तू किसी पारखी के आगे ही खोल । यदि कभी कोई सचा याहक (मत) मिल जायगा तो वह अच्छे दामों से (आध्यात्मिक उपदेश से) उसे मोल ले लेगा।

#### २२६

कबीर कहता है, तूने राम रूपी रत्न को तो पहिचाना ही नही श्रौर श्रपने परिवार के श्रनेक लोगों का पोषण करता रहा। तू यही धधा करते हुए मर गया श्रौर (परि-वार के) बाहर शब्द भी (ज़रा भी तहलका) नहीं हुआ।

#### २२७

कबीर कहता है, (ऐ मनुष्य) तू तो गड़े से उठाई हुई मिट्टी के बर्नन की तरह है जो च्राण च्राण में नष्ट होता जा रहा है। (तेरा) मन फिर भी (संसार का) जंजाल नहीं छोड़ता और यमने (तेरे दरवाजे आकर) अपना नगाड़ा बजा दिया (कि अब संसार छोड़ने का समय आ गया।)

## २२८

कबीर कहता है, राम एक वृत्त की तरह है और वैरागी उसमें लगे हुए फल की तरह है। जिन साधुओं ने (धार्मिक) वाद-विवाद छोड़ दिया है वे उस वृत्त की छाया के समान हैं।

#### 378

कबीर कहता है, तू (राम नाम रूपी) ऐसा बीज (त्रपने हृदय में) बो जो बारह महीने फले । उसमें (शांति की) शीतल छाया हो । (वैराग्य का ) घना फल हो और उसमें (सत्प्रवृत्ति रूपी) पत्ती सदैव कीड़ा करते रहें।

## २३०

कबीर कहता है, दान देने वाला तो एक सुदर वृत्त है, दया। ही उस वृत्त का फल है, श्रौर उपकार ही उस तर पर चढ़ने वाली जीवंतिनी लता है (जिसमें प्रेम का मधुर रस भरा हुत्र्या है।) उस वृत्त के श्रच्छी तरह से फले हुए फलों (गुणो) को लेकर पत्ती गण (साधु संत जन) दूर दूर व्यापार करने (नाम का प्रचार करने) के लिए जाते हैं!

## २३१

कबीर कहता है, साधु-संग की प्राप्ति यदि तुम्हारे भाग्य में लिखी है तो तुम्हें मुक्ति जैसे पदार्थ की प्राप्ति होगी खौर (संसार-सागर रूपी) विषम घाट में कोई ब्रह-चन न होगी।

## २३२

कबीर कहता है, यदि एक घड़ी, त्राधी घड़ी या त्राधी से भी त्राधी घड़ी में भक्तों के साथ गोष्टी की जायगी तो लाभ ही लाभ होगा।

कबीर कहता है, भंग, मछली और सुरा-पान का जो जो लोग उपभोगकरते है, वे तीर्थ, व्रत तथा नियमादि का पालन करते हुए भी सभी रसातल को चले जायँगे।

२३४

यदि तुम्हारा प्रियतम (प्रभु) तुम्हारे हृदय में है तो अपने नेन्न नीचे की श्रोर ही किए रहो। (किसी दूसरी वस्तु के देखने की श्रावश्यकता नहीं है।) अपने प्रियतम से ही सब प्रकार की रस-कीड़ा करो श्रोर यह कीड़ा किसी श्रन्य को न देखने दो।

२३५

हे प्रियतम (प्रभु), ऋाठ पहर ऋौर चौंसठ घड़ी, मेरा हृदय तुम्हारी श्रोर ही देखता रहता है। जब से सभी वस्तुश्रो में ऐ प्रियतम, तुम्ही को देखता रहता हूँ तो फिर मै ऋपने नेत्र नीचे क्यों कहूँ ?

### ₹\$

हे सखी, सुनो । मेरा हृदय प्रियतम में निवास करता है त्रथवा प्रियतम ही मेरे हृदय में निवास करता है । मुक्ते तो हृदय और प्रियतम की ऋलग पहिचान ही नहीं होती कि मेरे शरीर में मेरा हृदय है या मेरा प्रियतम !

## २३७

कबीर कहता है, वह मन ही जगत का गुरु है किंतु भक्तों का गुरु नहीं। (हो कैंसे सकता है  $^2$ ) वह तो चारों वेदों में उल्फ-सुलम कर ही सड़-गल गया है।

## २३८

हिर तो खांड की तरह है जो (संसार रूपी) रेत में बिखर गया है। (मदो-न्मत्त मन रूपी) हाथी उसे चुन नहीं सकता। कबीर कहता है, गुरू ने मुफ्ते अच्छी युक्ति बतला दी है कि मैं (सूद्धम और सहज शक्ति से) चीटी बन कर उस खांड को खाल।

## 3 } }

कबीर कहता है, यदि तेरे हृदय में प्रेम करने की साध है तो अपना सिर काट कर छिपा ले, (किसी के सामने अपने बिलदान का हिटोरा मत पीट) प्रसन्न होकर सहज भाव से खेलते-खेलते तू ईश्वरानुभूति का आवेश कर—फिर आगे जो कुछ होना होगा, वह तो होगा ही।

#### 280

कबीर कहता है, यदि तेरे हृदय में प्रेम करने की साथ है तो उस परिपक्च (ब्रह्म) के साथ कीड़ा कर । कची सरसो को (कोल्हू में) पेर कर न खली होती है न तेल । अर्थात् संसार के देवी-देवताओं से प्रेम कर न युक्ति मिलती है न सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है ।

## २४१

श्रंधे की तरह खोजता हुआ तू इधर उधर घूम-फिर रहा है और सच्चे संत

## संत कबीर

ति नहीं पहिचानता। हे नामदेव कहो, भक्त पाये बिना भगवान कैसे पाये जा हैं ?

283

हिर के समान (बहुमूल्य) हीरा छोड़ कर जो लोग अन्य (देवी-देवताओं) की करते हैं वे लोग अवश्य दोजख में पड़ेंगे, यह रैदास सत्य कहता है।

२४३

कबीर कहता है, यदि तुम गृहस्थाश्रम में रहते हो तो धर्म का पालन करो नहीं ग्रिय धारण कर लो। जो वैराग्य लेकर (गृहस्थाश्रम के) बंधन में पड़ता है, इा स्रभागा है।

# परिशिष्ट (ग)

# कोष-समुचय

# १. रूपक कोष

# श्रिकारादि क्रम से]

संकेताक्षर: सि॰-सिरी। ग॰-गउडी। त्रा॰-त्रासा। गू॰-गूजरी। सो०-सोरिठ । ध०-धनासरी । ति०-तिलंग । सू०-सूही । बि०-बिलावल । गों०-गोंड । रा०-रामकली । मा०-मारू । के०-केदारा । भै०-भैरउ । ब०-बसंत । सा०—सारंग । बिभा०—बिभास । स०—सलोक ।

श्रव का रूपक (स० ६८) **अन्न-राशि की रत्ता = दूसरे के सात्विक** 

भाव पर दृष्टि । घर का खेत = निज का श्रात्म-तत्व।

२ श्राँघी का रूपक (ग० ४३)

श्राँधी = ज्ञान।

टड़ी = भ्रम।

थ्नी = द्विविधा।

बलेडा = मोह।

छानी = तृष्णा ।

भाँडा = दुर्मति।

जल=श्रनुभूति।

प्रकाश = सहज ।

भानु=ईश्वरीय ज्योति।

३ श्राटेका रूपक (स० २१४)

त्र्याटा = सात्विक प्रवृत्ति । कीचड = संसार का माया-मोह।

पीसना = साधना करना।

चबाना = हृद्यंगम करना।

४ ग्राम का रूपक (स० १३४)

त्र्याम = सिद्धि।

फल = कर्म-फल।

स्वामी = ब्रह्म। बीच ही में खाना = संसार के आक-

र्षण में लिप्त होना।

४ आरती का रूपक (विभा० ५)

तेल = तत्व ।

बत्ती = नाम।

ज्योति = आत्म-ज्ञान ।

प्रकाश = जगदीश की कांति।

पंच शब्द = अनाहत नाद ।

६ श्रोले का रूपक (स० १७७)

श्रोला = जीवात्मा ।

पानी = परमात्मा ।

कूल = ब्रह्म-सामीप्य ।

७ कसौटी का रूपक (स० ३३)

कसौटी = राम ।

खोटी धातु = भूठा मनुष्य।

सची धातु = सच्चा संत।

द काजल की कोठरी का रूपक (स० २६)

> काजल की कोठरी = संसार। श्रंधा = मनुष्य।

निकलने वाला = संत ।

किसान का रूपक (सू० ४) क्सान = जीवात्मा। दर्ग=शरीर। रत्तक = पंच प्राण। कैफ़ियत पृछना = कप्ट देना। भूमि जोतना-वोना = रवार्थ श्रौर पर-मार्थ के कर्म-फल। पटवारी = मन । नीति = प्रवत्ति। नौ जमादारं = नव द्वार। दस मुं सिफ = दस इंद्रियाँ। प्रजा = भक्ति-भाव। डोरी=बुद्धि। बेगार=भ्रम में भटकना। बहत्तर कोठे वाला घर = शरीर। पुरुष = श्रहकार । न्यायाधीश = धर्मराज । देना-पावना = पाप ऋौर पुराय। गुरु=विवेक। १० कुत्ते का रूपक (स० ७४) कुत्ता = कबीर। रस्सी = राम का नाम। दूसरा रूपक कुत्ता=ग्रसंत। हरिएा = संत। छुड़ाना = कुसंगति को दूर करना। ११ कुम्हार का रूपक (आ० १६) कुम्हार = ब्रह्म।

कुम्हार का रूपक (आ॰ १६)
कुम्हार = ब्रह्म ।
मिट्टी = शरीर मनुष्य ।
बानी (कांति) = शरीर की दीप्ति ।
मोती-मुकताहल = ऐश्वर्य और वैभव ।
कुम्हार = ब्रह्म ।
मिट्टी का भांडा = जीव-जंनु ।

मिट्टी = प्रकृति, शरीर। कोठी का रूपक (स० १७२) काठ की कोठी = शरीर। दसो दिशा = दस इद्रियाँ। श्राग = वासना। पडित = त्रहंकारी। मूर्ख = पुम्तक-ज्ञान से रहित सरल मनुष्य। खांड का रूपक (स० २३८, रा० १२) खांड = हरि। रेत=पृथ्वी, माया। बिखरना = न्याप्त होना। हाथी = मतवाला मन। कीटी = सूद्म ज्ञान। खाना या चुनना = हृद्यंगम करना गगरी का रूपक (स० ७३) जल भरी गगरी = मनुष्य शरीर। फूटना = मृत्यु होना । बीच ही में लूटा जाना = माया-मोह

में पड़ना।

14 गाँव का रूपक (मा० ७)

गाँव = शरीर।

महतो = च्रात्मा।

पाँच किसान = पाँच इंद्रियाँ।

पटवारी = चैतन्य मन।

कचहरी = (दरबार) = धर्मराज के

समीप।

बकाया (लगान) = कर्म-भोग।

खेत — मन।

गाय का रूपक (ब॰ ८) मुरही (गाय) = ब्रादत। पूछ = वासना। बाल = इच्छा-समूह। १७ गूँगे का रूपक (ग० १८)

गूँगा = ब्रह्मानुभवी। शकर = ब्रह्म-सुख।

मन मानना = संतुष्ट होना ।

१८ चंदन का रूपक (स॰ ११)

चंद्न=संत।

॰ ढाक-पलास = ग्रसंत ।

१६ चक्की का रूपक (ब० ८)

चक्री = विषय-वासना।

स्राटा = इद्रिय-सुख । चक्की का चीथड़ा = व्याधियाँ ।

२० चक्रवाक का रूपक (स० १२६)

संखम (चक्रवाक) = जीव।

भूरि (कुश)=सात्विक ज्ञान से हीन।

रात्रि = जीवन।

देवल (मंदिर) = तीर्थ-स्थान ।

देश=परम पद।

सूर्य=ब्रह्म-ज्ञान ।

२१ चोर का रूपक (ग० ७३)

चोर=माया।

कोठडी = शरीर।

श्रनूप वस्तु = श्रात्मा ।

कुं जी-कुलुफ = प्राण।

स्वामी = मन।

पंच पहरुम्रा=पाँच इंद्रियाँ।

दीपक = आत्म-तत्व।

नव घर = शरीर के नव द्वार।

दूसरा रूपक (स॰ २०)

चोर=माया।

चुराई हुई वस्तु = जीव।

हाट=योनि ।

तीसरा रूपक (ब॰ ४)

चोर = कामदेव।

निवास-स्थान = तन ऋौर मन। रहा = ज्ञान।

२२ चौपड़ का रूपक (सू० ४)

चौपड्=जीवन।

पॉसा=मन का भाव।

हारना = ईश्वर से विमुख होना।

२३ जुलाहे का रूपक (आ०३६)

जुलाहा (कोरी)= ईश्वर ।

ताना = समस्त ससार।

कर्घा = पृथ्वी ऋौर श्राकाश।

ढरकी = चंद्र और सूर्य।

हरका = यह आर तूया २४ जोगी का रूपक (ग० ४३)

जोगी = जीवात्मा।

कर्णी=श्रुति ।

मुद्रा = स्मृति ।

खिथा = चितिज।

गुफा = शून्य, ब्रह्म-रंध्र ।

मिगी = ब्रह्मांड।

बदुवा = पृथ्वी-खंड ।

भस्म=संसार ।

त्राटक=भूत, वर्तमान और भविष्य।

तूँबा=मन श्रीर पवन।

किंगुरी=अनाहत नाद।

दूसरा रूपक (श्रा० ७)

बदुऋा=शरीर।

श्राधारी = शरीर के बहत्तर कोठे।

भीख=नवो खंड की पृथ्वी।

खिथा=ज्ञान।

सूई = ध्यान ।

तागा = शब्द ।

मिरगाएगी (चंदन)=पंच तत्व ।

मार्ग=गुरु-पंथ।

फावड़ी = दया।

धनी=काया।

बिलोने वाली = श्रात्मा । श्रिप्त = ज्ञान-दृष्टि । रवामी = राम। त्राटक = चारो युग। योग की सामग्री = राम का नाम। दूध का समूह = वेद । वर्तन = समुद्र। निशान (लच्य-बेध) = सिद्धि। तक = सुख। तीसरा रूपक (रा० ७) तीसरा रूपक (स० १८, १६) मुद्रा=मोनि (पिटारी)। मटकी (डोलनी)=माया। मोली = दया। मथनेवाला = पवन (प्रागायाम) या पत्रका (हाथ का ऋाभूषरा) = विचार। खिथा = शरीर। श्राधारी = नाम । मक्खन = ब्रह्म-ज्ञान। छाछ = मोह, ममता। भस्म=बुद्धि। सिगी = आत्मा का नाद। २७ दीपक का रूपक (आ०१, ११) नगरी=शरीर। दीपक = जीवात्मा। किगुरी = मन। बत्ती = जीवन। बाड़ी (उपवन)=दया ऋौर धर्म। तेल=ग्रायु। चौथा रूपक (स॰ ४८) २८ दुर्गका रूपक (भै० १७) खिथा = शरीर। दुर्ग=शरीर। जल कर कोयला होना = संयम से दुहरा प्राचीर = अन्नमय और प्राण्मय शरीर को नष्ट करना। कोष। खापर = कपाल। तिहरी खाई = मनोमय, ज्ञानमय श्रौर फूटना = दशम द्वार से प्राण निकलना। विज्ञानमय कोष। विभृति=जीवन की समाप्ति। रज्ञक=पाँच तत्व, पचीस प्रकृतियाँ २४ थैली का रूपक (स० २२४) ऋौर मोह, मद तथा मत्सर के साथ थैली=मुख। प्रबल माया। रल=राम। किवाड़ = काम । पारखी = सत। दरवान = सुख ऋौर दुःख। श्राहक = साधु। दरवाजे = पाप ऋौर पुराय। मोल = सत्संगति श्रीर श्रात्म-त्याग । सेनापति = द्वंद्व करने वाला कोध। २६ दही मथने कारूपक (ग्रा०१०) दुर्गपति = मन। मथने की वस्तु = हरि। कवच = स्वाद। शिरस्त्राग = ममता। मटकी = शरीर। कमान=कुबुद्धि। रस = शब्द। तीर=तृष्णा। श्रमृत (नवनीत) = तत्व-ज्ञान। दुगें की विजय का रूपक दूसरा रूपक (सो० ४)

पलीता = प्रेम । हवाई (तोप)=श्रात्मा। गोला = ज्ञान। श्रमि = ब्रह्मामि । त्रस्र = सत्य त्रौर संतोष । नीति = साधु-संगति श्रीर गुरु-कृपा। ग्रविनाशी राज्य = ग्रनंत जीवन । नट का रूपक (श्रा० ११) नट = जीवात्मा । मॅदल (बाजा) = सॉस। नाव का रूपक (स॰ ३४) जर्जर नौका=शरीर। छिद्र = शिथिल इंद्रियाँ। हलके व्यक्ति = पवित्रात्मा। भार से लंदे हुए व्यक्ति = पापी। दूसरा रूपक (स० ३१) नाव = शरीर। समुद्र = ससार। तीसरा रूपक (स॰ ६७) जर्जर नौका = शरीर। डूबना = विषय-वासना में लीन होना। उद्धार पाना = विषय से मुक्ति। लहर=गुरु के गुण । नौका से उतरना = शरीर के त्राकर्षण को छोड़ना। ३१ निर्द्वेद्व श्रादमी का रूपक (स०४२) घर में ग्राग जलाने वाला = विषय-भोग को छोड़ने वाला। पॉच लड़के = पाँच इंद्रियाँ। ३२ न्यायालय का रूपक (सू० ३) शासनाधिकार = जीवन । लेखा = कर्म-भोग। बुलानेवाले = यम के दूत। दीवान = धर्मराज।

फरमान (त्राज्ञा-पत्र) = मृत्य समय । प्रार्थना = भक्ति। खर्च = सात्विक वृत्तियों की हानि। पके हुए फल का रूपक (स०३०) पके हुए फल= बृद्ध मनुष्य। पृथ्वी पर गिरना = मृत्यु को प्राप्त होना । डार = मनुष्य-योनि । पनिहारी का रूपक (ग० १०) पनिहारी = आत्मा। खृहड़ी (कुन्ना)=शरीर । लाजु (रस्मी)=इंद्रियाँ। परदेसी का रूपक (स० ४७) परदेसी = संसार से विरक्त । घाघरै (वस्त्र) = शरीर । श्चाग = माया-मोह। खिथा = शरीर । तागा = श्रात्मा। पारस का रूपक (स० ७७) पारस ऋौर चंदन = संत। सुगंधि = भक्ति। लोह-काठ = श्रसंत । निर्गेध=सद्गुणों से रहित। प्रेम का रूपक (श्रा० ३०) प्रियतम = हरि । बहरीग्रा= त्रात्मा । सेज = शरीर। श्रात्म समर्पण = मुक्ति । ३८ बंदीका रूपक (सो० ४) वंदी = आत्मा। तौक श्रौर बेड़ी = माया।

घर घर = योनियाँ।

३६ बनजारे का रूपक (ग० ४६) वनजारा = समस्त संसार। नायक=राम। बैल=पाप ऋौर पुराय। पूँजी = पवन (प्राणायाम)। जगाती = काम त्रौर कोघ। बटमार = मन की तर्ग। दान निबेरने वाले = पच तत्व। ४० बाँस का रूपक (स० १२) बॉस = ऋहंकारी। बड़ाई = ऋहंकार। चंदन = संत। सुगधि=भक्ति। ४१ बाजीगर का रूपक (सो० ४) बाजीगर = ब्रह्म। डंक (नगाड़ा) = विभूति। दर्शक = संसार। स्वाँग=मृष्टि । ४२ बीज का रूपक (स० २२६) बीज = राम-नाम। बारह महीने = सदैव, चिरकाल। फलना = सिद्धि देना। शीतल छाया = शांति। फल = सिद्धि। पची=संत। ४३ बूँद का रूपक (स०१६४) ब्द = ब्रह्म की पहिचान। भूमि=माया, मोह। ४४ भाठी का रूपक (सि० २) भाठी=गगन (ब्रह्म-रंध्र)। सिङिश्रा } चङश्रा हुडा श्रीर पिगला।

कनक-कलश = शरीर।

प्याला = पवन (प्रागायाम)।

रसायन = राम (ब्रह्म)। दूसरा रूपक (ग० २७) भाठी = गगन (ब्रह्म-रंघ्र)। मतवाला = संत । रस=राम। कलालिनि='सहज' शक्ति। श्रानंद = ब्रह्मानुभूति। तीसरा रूपक (के॰ ३) भाठी = ब्रह्म-रंघ्र । कलवारिनि = श्रात्मा । पीने वाला = संत। नगरी = शरीर। नव दरवाजे = नवद्वार । दसवाँ द्वार = शून्य-रंध्र । नशे में अटपट चाल = वेद विहित मार्ग से ऋलग स्वतंत्र मार्ग। चौथा रूपक (रा० २) भाठी = संसार। गुड़ = ज्ञान। महुत्रा=ध्यान। नली = सुषुम्गा नाड़ी । पीनेवाला = संत । संपुट=दोनो लोक। लकड़ी = काम-क्रोध। ४४ मक्खों का रूपक (स० ६८) मक्खी = पापी। चंदन=भक्ति। दुर्गेधि=वासना का त्र्याकर्षण। मञ्जूबी का रूपक ४६ मछली = जीवात्मा। थोड़ा जल=संसार। धीवर = काल ।

जाल = मृत्यु-पाश।

समुद्र = गुरु या ब्रह्म । ४७ मद्य बेचने वाली का रूपक (रा० १) मद्य बेचने वाली = काया। गुड़=गुरु का शब्द। त्रक्षं = तृष्णा, काम, कोध, मद और मत्सर। दलाल = जप ऋौर तप। मद्य=महारस, प्रेम। भाठी = भवन चतुर्दश। श्रगिन = ब्रह्म-ज्ञान। मदक=मुद्रा। निचोड़ने वाली='सहज' शक्ति से त्र्योतः प्रोत सुष्**म्णा नाड्री** । मदिरा का मूल्य=तीर्थ, ब्रत, नेम, पवित्र संयम (चक्रों के) सूर्य, चंद्र ऋादि ऋाभूषरा। प्याला=श्रात्मा। ४८ माया का रूपक (गौं० ७) सुहागिनि नारि = माया। खसम = जीव। रखवारा=संसार के श्रन्य जीव। हार=सौंदर्य का श्राकर्षण । श्टंगार = मोह के नये-नये रूप। दूसरा रूपक (गौं० ८) सुहागिनी = माया। सेवक=संत। नेवर (नूपुर)=प्रेम ऋौर वासना के विधवारि=लज्जित श्रौर श्रंगार रहित । मिटवे फूटे (मिट्टी का घड़ा फूटना)= संयम का नष्ट होना। ४६ मोती का रूपक (स० ११४) मोती = ब्रह्म-ज्ञान। પ્રશ

मार्ग=संसार। श्रंधा = संसार का मनुष्य। जगदीश की ज्योति = 'सहज' शक्ति। ४० यंत्री का रूपक (स० १०३) यंत्री=शरीर। तार=इंद्रियाँ। बजाने वाला = आत्मा। युद्ध का रूपक (मा० १) युद्ध = कठिन साधना । दमामा = अनाहत नाद। निशान पर घाव = त्रजपा-जाप। रण=चेत्र, संसार। सूरमा = साधक। रत का रूपक (बिभा० १) रत=राम। ज्योति=ज्ञान। अधकार = अज्ञान । माणिक=मन । छिपाने का स्थान = लव का तत्व। ४३ रवाव का रूपक (ग्रा० ११) रबाब = जीवन। तंत=साँस। त्तकड़ी का रूपक (स० ६०) बन की जली हुई लकड़ी = संसार से संतप्त जीवात्मा । लुहार=यम। दूसरी बार जलना=ग्रन्य योनियो में पड़ना। वधू की बिदा का रूपक (ग० ४०) धन (वधू )= आत्मा । पेवकड़ै (पीहर)=संसार। साहुरड़ें (प्रियतम के समीप)=ब्रह्म। डडीग्रा (डोली)=शरीर। पाहू (पाहून)=गुरुदेव या मृत्यु ।

मुक्लाूऊ (बिदा )= मृत्यु या संसार से बिदा। ४६ वर्षाकारूपक (स० १२४) घनहरु (बादल)=ईश्वरीय विभृति। सर ऋौर ताल=संत। चातक=पडित, जीव। तृषा=विभूति से रहित। विरहणी का रूपक (सू० २) विरह्णी=श्रातमा। प्रियतम = ईश्वर । रात्रि = यौवन। दिन=वृद्धावस्था। भ्रमर = काले बाल। बक=श्वेत बाल। कचा घड़ा = शरीर। पानी=त्र्यवस्था। काग=सांसारिक अभिलाषा। भुजा=मानसिक द्वद्व। र⊏ विवाह का रूपक (श्रा० ६) रबाब बजाने वाला = हाथी =बैल। पखावज = कौवा। े कमें द्रिय नाचने वाला भक्ति (अभि्चार) करने वालों = भैसा। ककड़ी के बड़े ≔ राजा राम पान लगाने वाला = सिह। गिलौरियाँलानेवाली = घस ज्ञानें द्रियाँ मंगल गाने वाली = मूषकी शंखबजानेवाला = कछुत्रा गुणगाने वाले = शशक स्रोर सिंह। उच्च वंशी = जीवात्मा । स्वर्गा मंडप=शरीर । सुंदरी कन्या=माया। बराती=कीटी। मिष्ठान्न=पर्वत ।

मोटा पंडित=कळुत्रा। श्रंगार = विवाह के श्रवसर की श्रप्ति। उल्की = गाली गानेवालियाँ। शब्द = विवाह के अवसर के मंगल गान या गाली गानेवालियाँ। दूसरा रूपक (श्रा० २४) बराती=पाँचो तत्व। स्वामी = राम। वधू = त्र्यात्मा । मंगल गीत गाने-पंडित = ब्रह्मा (षट्चक में )। **४६ वृत्त का रूपक (रा० २)** तरुवर=शरीर। डालियाँ श्रोर शाखें=नाडियाँ। पुष्प-पत्र = आज्ञा चक । रस=श्रमृत जो सहस्रदलकमल में है। र्ज्ञक=हरि। भ्रमर=जीवात्मा। फल=सहस्रदल कमल। बिरवा (पौदा)=कुंडलिनी। पृथ्वी = मूलाधार चक्र । -सागर=सहस्रदल में संचित अमृत-कोष । दूसरा रूपक (स० २२८) तरुवर=राम। फल=बैरागी। छाया = साधु । तीसरा रूपक (स॰ २३०) तरुवर=दाता। फल=द्या। जीवंतिनी लता=उपकारी। पच्ची=साधु ।

व्याज = कर्म-भोग। दिशावर = भिन्न भिन्न स्थान। ६० वैद्य का रूपक (स० ६ है) पत्र (हुंडी)=ब्रह्म-ज्ञान। ६२ शूरवीर का रूपक (१६४) वैद्य = गुरु। शूरवीर = गुरु। रोगी = शिष्य। बागा=शब्द का उपदेश। दूसरा रूपक (स० ७६) भूमि=समत्व भाव से पूर्ण। वैद्य=गुरु। छिद=ईश्वर के प्रति लगन। दवा = उपदेश। ६३ संख्याका रूपक (स० ११) वस्तु = आत्मा। एक=मन। ६१ व्यापार या रूपक (के०२) दो=नेत्र। व्यापार = हरि का नाम। चार = श्रंतः कर्ण । हीरा=भक्ति-भाव। छः=षट्शास्त्र। मूल्य=सत्य का निवास। संबंधियों का रूपक (श्रा० ११) बैल=मन। मार्ग=आत्मा। सासु=माया। ससुर=गुर। गोनि=शरीर। जेठ=श्रसाधु । गोनि की वस्तु = ज्ञान। सखी सहेली = कर्मेंद्रियाँ। खेप = जीवन। ननॅद = ज्ञानेद्रियाँ। दूसरा रूपक (ब॰ ६) देवर=साधु पुरुष । नायक=शरीर। बाप=श्रहंकार। पाँच बनजारे=पाँच तत्व। मॉ=प्रकृति। पचीस बैल=पच्चीस प्रकृतियाँ। बड़ा भाई='सहज'। नव बहिया=नव द्वार। प्रियतम= ईश्वर । दस गोनि=दस इंद्रियाँ। स्त्री = ग्रात्मा। बहत्तर कसाव = शरीर के बहत्तरकोठे। सेज=शरीर। मूल=ग्रात्म-तत्व। ६१ सती का रूपक (स० ८४) ब्याज = तृष्णा। सती=सत्यवती संत । सात सूत की गाँठ = सप्त धातु। भावनी (स्त्री) = कर्म। चिता=साधना । तीन जगाती=सतोगुरा, रजोगुरा श्मशान = त्याग । सब लोग = संसार के संबंधी। श्रौर तमोगुण। टांड़े की दस ) = इंद्रियों के दस ६६ समुद्र का रूपक (स० ४०) दिशाएं समुद्र=गुरु। तीसरा रूपक (स० २०८) खारापन = कोध। पोखर=साधारण गुरु। दिन=श्रायु।

सरोवर का रूपक (स० १७०)
 सरोवर = ब्रह्म ।
 पालि = हृद्य ।
 नीर = विभृतियाँ ।
 पीना = हृद्य में धारण करना ।

६८ सप का रूपक (स० ७६)
मर्प=विरह ।
मंत्र = युक्ति ।
काटा हुआ = नाम का वियोगी ।
पागल = संसार से विरक्त ।

६६ सिप्रैणी का रूपक (ग्रा० १६) सिप्णी = माया। निर्मल जल में पैठना = ग्रात्मा में निवास करना। डसा जाने वाला = त्रिभुवन। मारने वाला = सत्य को पहिचानने वाला।

५० सवार का रूपक (ग० ३१)
सवार = वेद-कतंव सं श्रलग रहनं वाला।
घोड़ा = विचार।
सुहार = संयम।
लगाम = नियम।
जीन = समष्टिभाव।
मार्ग = श्राकाश (ब्रह्म-रंध्र)।
पॉवड़ा (रिकाब) = सहज।
चाडुक = प्रेम।

७१ हठयोग का रूपक (रा० १०) पवन-पित होना = प्राणायाम । प्रवृत्तियों को रोक कर उलटना = प्रत्याहार । श्राकाश में गमन = ब्रह्म-रंध्र प्रवेश । चक्र-वैध = षट् चक्रों की सिद्धि । भुजंग को वशीभृत करना = कुंडलिनी । एकाकी राजा का मत्संग = ब्रह्मान-भूति । चंद्र द्वारा सूर्य का ग्रास=सहस्रदत्त कमल के चंद्र की सुधा से मूलाधार चक के सूर्य का विष-शोषणा। क भक = प्राणायाम में सॉस रोकना। अनहद वीगा=अनाहत नाद। दूसरा रूपक (भै० १०) शिव की पुरी = ब्रह्म रंघ्र। म्लद्वार = मूलाधार चक । रवि = मूलाधार के अंतर्गत सूर्य। चंद्र = सहस्रदल कमल स्थित चंद्र। पश्चिम द्वार=इडा नाड़ी। मेरु दंड = मूलाधार चक से ऊपर स्थित मेह-दंड। (इडा नाड़ी की) स्रोट=स्राज्ञा चक। खिड़की=सहस्रदल कमल का द्वार। दशम द्वार = ब्रह्म-रंध्र। तीसरा रूपक (भै० १६) अगम और दुर्गम गढ़=सहस्रदत्त कमल। प्रकाश = ब्रह्म-ज्योति । विद्युक्तता = कुं डलिनी। बालगोविंद = ब्रह्म, ऋादि निरंजन। भनकार=अनाहत नाद। खंडल-मंडल = ब्रह्मांडों के अनेक समूह । त्रित्र स्थान = सहस्रदल कमल के तीन भाग। तिश्र खंड = तीनों भागो के द्वार। कदली पुष्प=ग्रनाहत चक । धूप का प्रकाश = त्र्रात्म-ज्योति। भूग मा अपर का हे शून्य मंडल।

मान सरोवर = ब्रह्म-रंघ्र ।

स्नान करना = लीन होना। जाप=सोऽहम् । वर्णा ऋवर्णा रहित = प्रकृति से परे। न टलने वाली ऋौर,शून्य १ 'सहज' में लीन रहने वाली राक्ति चौथा रूपक (स० १४२) गगा=इडा नाड़ी। यमुना=पिंगला नाड़ी। संगम = सुषुम्णा नाड़ी। शून्य का घाट = त्राज्ञा-चक। मठ=विचार का केंद्रीभूत करना। बाट (रास्ता)=साधना-पथ । ७२ हरिया का रूपक (स० ४३) हरना=मनुष्य। हराताल=ससार। लाख ऋहेरी=ऋसंख्य व्याधियाँ। ७३ इलादी चूने का रूपक (स० ४६) हलदी = गुरु। चूना = शिष्य । वर्ण=जाति या रग। ७४ हाँडी का रूपक (स० ७०) काठ की हाँडी = शरीर । पुनः चढ़ना = पुनः मनुष्य-योनि पाना । ७५ हाथी का रूपक (स० ४८)

द्वार=मुक्ति।

हाथी = मन। दूसरा रूपक (स० २२४) कजली वन = शरीर। हाथी=मन। श्रंकुश= ज्ञान। महावत = संत । ७६ हीरे का रूपक (स० १४४) हीरा=ब्रह्म। हाट=संसार। बिकना = मृल्य लेकर आध्यात्मिक उपदेश देना। बेचने वाला = श्रसंत । कौड़ी=सांसारिक त्राकर्षण। दूसरा रूपक (स॰ १६१) त्राधार-स्तंभ=त्रनुभृत ज्ञान । हीरा=ब्रह्म। मानसरोवर=हृद्य। खरीदना = हृद्यगम करना। तीसरा रूपक (स० १६२) होरा=हरि। जौहरी=भक्त। बाजार = सत्संग। पारखी=सचा संत। साट (विकय)= अनुभव।

### २. उल्टबाँसी कोष [रागिनियों के क्रम से]

٩ ∫ गुरु=शब्द । रे चेला=जीवात्मा । रागु गउड़ी १४ ∫ दिध=ब्रह्म। रे नीर=माया। ∫ सिह=ज्ञान । रेगाय=वार्गाो । (गधा=कपटी गुरु या मन। { मछली = कुंडलिनी। तरुवर = मेरु-दंड। र् र्वेगूरी बेल=ब्रह्म-ज्ञान । { भैंस=माया ।{ मुख रहित बछुड़ा=त्रज्ञान । ( कुत्ता = त्रज्ञानी । बिल्ली=माया। ( भेड़ = वासना। ( पेड़ = सुषुम्सा नाड़ी। } फल-फूल = चक श्रौर सहस्र-दल 🔾 लेले (बकरी का बचा) = धार्मिक ग्रंथ । 3 ( घोड़ा = मन । रे भैंस = तामसी वृत्तियाँ । राग् श्रासा ६ { कीटी=शरीर। रिवर्त=त्रात्मा। { बैल = पंच प्राया। } गौन = स्वरूप-सिद्धि { कळुत्रा = मंद त्रौर मूर्ख । { कहना = ज्ञान की बात । श्रंगार = आध्यात्मिक अनुराग । र्वंचल = ससार के विषयों की स्रोर श्राकुष्ट । रागु सोरिं ६ ∫ कुंकुम=इंद्रियाँ।
चंदन=ग्रात्मा। ∫ उल्की = त्रज्ञता । ∫ बिना नेत्र=श्रंतद<sup>(</sup>ष्टि। रे शब्द सुनाना = उपदेश देना। जगत = मोह-सृष्टि । 3 { पुत्र=जीवात्मा । रिपता=परमात्मा । रागु श्रासा २२ { पुत्र=जीव । { माता=माया । ∫ बिना स्थान के = शून्य । नगर=समस्त ब्रह्मांड।

सुनने

 $\int$ पैर वाला = तीर्थाटन करने वाला । पंगु = गुरु में स्थिर रहने वाला ।

| { याचक≔जीवात्मा ।<br>{ दाता≔परमात्मा ।                                                                                                                                                     | { पैर = सिद्धांत ।<br>{ लात = प्रहार ।                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्<br>रागु भैरड १४<br>{ सिह = मन ।<br>वन = शरीर ।<br>(सियार = गुरु का शब्द ।<br>सिह = मन ।<br>वनराजि = शरीर के षट्चक ।<br>{ जयी = माया के दंभ से पूर्ण ।<br>पराजित = संत (संसार से उदास ।) | <ul> <li>सुख = कारण ।</li> <li>हॅसी = कार्य ।</li> <li>निद्रा = शांति ।</li> <li>शयन = विश्राम ।</li> <li>बर्तन = सत्य ।</li> <li>दूध = ज्ञान की बात ।</li> <li>स्तन = वास्तविकता ।</li> <li>गाय = मोह-ममता ।</li> <li>पंथ = ज्ञान ।</li> <li>मार्ग = संप्रदाय ।</li> </ul> |
| Ę                                                                                                                                                                                          | ঙ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| रागु बसंतु ३                                                                                                                                                                               | सलोक १६६                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ( स्त्री = माया ।<br>}<br>स्वामी = ईश्वर (देवताओं के अनेक<br>( रूप ।)                                                                                                                      | { गूँगा = ईश्वरीय विचार न कहने<br>े वाला ।<br>बावरा = ईश्वरीय ज्ञान कहने वाला                                                                                                                                                                                               |
| (पुत्र=श्रज्ञान।<br>⟨पिता=मन।<br>तरलता रहित दूध=थोथा ज्ञान।                                                                                                                                | { बहरा = ईश्वरीय भजन न सुनने<br>वाला।<br>कान = हरि-कीर्तन सुनने वाला।                                                                                                                                                                                                       |

#### ३. संख्या कोष

```
ब्रह्म [एक जोति एका मिली। (ग० ५५)]
१ एक
                      [एक सु मति रति जानि मानि प्रभ ।(ग॰ ७४)]
                      [केवल नामु जपहु रे प्रानी परहु एक की सरना। (ध० २)
                      [इकु पुरखु समाइया। (सू० ५)]
                      [एको नाम बखानी। (के०४)]
                      किहत कबीर सुनह नर नरवै परहु एक की सरना।
                      (बिभा० २)]
              जीवात्मा [भवर एकु पुहप रस बीधा। (रा॰ ६)]
                शरीर [बद्रश्रा एक-श्रा० ७)]
                      [नगरी एकै। (के०३)]
                      [नायकु एकु। (ब॰ ६)]
                      [एक मसीति । भै० ४)]
                  मन [एक मरंते। स॰ ६१)]
२ द्वी
        पाप श्रौर पुराय [पापु पुंनु दोड निरवरई। (ग॰ ७५)]
                  नेत्र [दुइ दुइ लोचन पेखा। (सो० ४)]
                       [दुइ मुए। (स० ६१)]
                त्र्यत्तर ('रा' त्रौर 'म') [ए दुइ त्र्यखर ना खिसहि । (स॰ १७१)]
३ तीन
                  गुरा (सत, रज, तम) [तीन जगाती करत रारि। (ब॰ ६)]
                       त्रितीत्रा तीने सम करि लित्रावै (ग० ७६)]
                  लोक (स्वर्ग, मर्त्य, पाताल) [लोक त्रे । (ग० ७५)]
                       [तउ तीनि लोक की बातै कहै। (ग० ७५)]
                       [सोहागनि भवन त्रै लीत्रा (गौ० ५)]
                त्रिकुटी (भुकुटी के मध्य आज्ञा चक का स्थान) [त्रिकुटी छूटै।
                       (के० ३)]
                 नाड़ी (इडा, पिंगला सुषुम्या) [तीनि नदी तह त्रिकुटी माहि
                       (ग० ७७)]
                  सहस्रदल कमल के स्थान नित्र असथान तीनि तिश्र खंडा
                  (भै० १६)]
                 देवता (ब्रह्मा, विष्णु महेश) [तीनि देव एक संगि लाइ। (ग॰
                  वेद ( ऋक्, साम, अथर्वण, यजु ) [चारि वेद अह सिंम्रिति
४ चार
                       पुराना (ध० १)]
```

```
[द्तीत्रा मउले चारि बेद। (ब०१)]
        अरिक उरिक के पिन मूत्रा चारउ बेदहु माहि। (स॰
          २३७)]
अहंकार [दोइ मरंते चार। (स० ६१)]
   युग (सत, त्रेता, द्वापर, कलि) [चहु जुग ताड़ी लावै। (श्रा०
   पद (सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य) [चउथे पद महि
           जन की जिदु।(गौ०४)]
        [चउथे पद कउ जो नरु चीन्है। (के॰ १)]
  दिशा (उत्तर, दिज्ञास, पूर्व, पश्चिम) [चहु दिस पसरित्रो है
          जम जेवरा। (सो० १)]
 पदार्थ (त्रर्थ, धर्म, काम, मोत्त) [चारि पदारथ देत न बार।
          (बि॰ ৩)]
   तत्व (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, श्राकाश)
        [ पच ततु मिलि दानु निबेरहि । (ग० ४६)]
        [ इहु मनु पंच तत को जीउ। ग० ७५]
        [ पाँचै पच तत बिसथार । ग० ७६]
        [ पंच ततु की करि मिरगाणी। आ० ७]
        [ पॉचउ तत बर।ती । श्रा० २४]
        [ पंच ततु मिलि काया कीनी। गौ० ३]
        पंच ततु लै हिरदै राखहु। रा० ७)
        [ जब चूकै पंच धातु की रचना। मा० ४]
        [ पॉच पचीस मोह मद मतसर । भै० १७]
        [ बनजारे पाँच ( व० ६)]
 इंद्रियाँ (त्र्रॉख, नाक,कान, जीभ, त्वचा-ज्ञानेंद्रियाँ, हाथ, पैर,
        वाक, मल-द्वार और मूत्र-द्वार - कर्मेन्द्रियाँ)
        [ पॉचउ इद्री नियह करई। ग० ७५]
        [ पंच चोर की जागौ रीति। ग० ७७]
        [ सुरखी पॉचउ राखें सबै । ग० ७७]
        [ पंचा ते मेरा सगु चुकाइच्चा । ऋा० ३]
        [ पंच मारि पावा तलि दीने । आ० ३]
        🏿 श्रासपास पंच जोगीश्रा बैठे । श्रा० ४]
        [ कहत कबीर पंच जो चूरे । श्रा० ११]
        [पॉचउ मुसि मुसला बिछावै। स्रा० १७]
```

पाँच

```
[ थाके पंच दूत सभ तसकर । आ० १८]
                     िकहत कवीर पच का भागरा,
                       भागरत जनमु गवाइत्रा। त्रा० २५]
                      पाँच पलीतह कउ परबोधै। गौ० १०]
                      [ भाखि लें पचे होइ सबूरी । भै० ४]
                      माइत्रा महि कालु ऋह पंच दूता। भै० ५३]
                      पाँचउ लरिका जारि के रहे राम लिव लागि। स॰ ४२]
                प्राण (प्राण, त्रपान, व्यान, उदान, समान)
                      पिंचनु सेर ऋढोई । ग० ५४
                      [ पंच पहरुत्रा दर महि रहत । ग० ७३]
                      [से पंच सेल सुख मानै। सो०६]
                      [ पच सिकदारा । सू० ५ ]
                      पच किमानवा भागि गए। मा० ७
               तन्मात्र (शब्द, स्पर्श, हप, रस, गध)
                      जिह मुखि पांचउ अम्रित खाए। ग०३२]
                      [ पच द्त ने लीत्रो छडाइ। ग० ४०]
                 कर्म (यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान
६ छु:
                            दना, दान लेना)
                       [षट नेम करि कोठड़ी बॉधी। ग० ७३]
                 दर्शन (योग,सांख्य, न्याय, वेदांत, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा)
                       [चारि मरतह छह मूए। स० ६१]
                       [षट दर्सन संसं परे। स० २०२]
                  चक्र (मूलाधार, स्वाधिष्ठान,मिएपूर, श्रनाहत, विशुद्ध, श्राज्ञा)
                       [खोड़े छाडि न...। ग० ७५]
                       [ञ्ठठि खटु चक्र...। ग० ७६]
                  दिशा (उत्तर, दित्तगा, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, नीचे)
                       [.. छहूँ दिस धाइ। ग० ७६]
                  यती (जैन परपरा में आविभेत छः यती)
                        [छित्रा जती माइत्रा के बंदा। भै० १३]
                   वार (रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि )
    सात
                        ...सात वार । ग० ७६]
                   धातु (चर्म, रुधिर, मांस, मेद, श्रस्थि, मजा, वीर्य ।)
                        [सात सूत इनि मंडीए खोए। वि०४]
                        [सात सूत.....। ब० १]
```

```
धातु (उपयुक्त सात और केश)
श्राह
                   त्रिसटमी असट धातु की काइआ। ग० ७६]
              द्वार (दो त्र्रॉख, दो कान, दो कान-रध, मुख, मुत्र-द्वार, मल-द्वार)
नव
                   निउ घर देखि जु कामिनि भूली। ग० ७३]
                   कहत कबीर नवै घर मूसे। ग० ७३]
                   [नउमी नवे दुआर कउ साधि। ग० ७६]
                   निउ बहीग्रॉ...। ब० १]
                   ...नड दरवाजे...। के० ३]
                   सात सत नव खंड...। ग० ५४]
              द्रव्य (पृथ्वी, पानी, तेज, वायु, त्राकाश, काल, दिग्, त्रातमा,
                     मन।)
                   गिज नव...। ग० ५४]
                   [नउ डाडी.. । सू० ५]
                  निउ नाइक की भगति पछाने। गौ० १०]
              खंड (कुरु, हिरएयमय, रम्यक, इला, हरि, केतुमाल, भद्राश्व,
                     किकर. भारत)
                   [नवौ खंड की प्रिथमी मागै। ऋा०७]
              निधि (महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुक्द, क्द,
                     नील, खर्व)
                  [ऐसा जोगी नउ निधि पावे। आ० ७]
                   [रामु राजा नउ निधि मेरै । भै० २]
              नाथ (नाथ परंपरा में आविर्भत नव नाथ)
                   निवै नाथ ..। भै० १३]
        इंद्रिय द्वार (दो नंत्र, दो कान, दो नासा-छिद्र, मुख, मूत्र-द्वार, मल-
दस
                     द्वार और ब्रह्म-रंध्र)
                  [मिरतक भये दसै बंद छुटै। आ॰ १८]
                  [एक मसीति दसै दरवाजे। भै० ४]
                  दिस गोनि. । व० १]
             दिशा (चार दिशा, चार विदिशा, ऊपर श्रीर नीचे)
                  दिह दिस धावा। ग० ७५]
                  [दसमी दह दिस होई अनंद। ग० ७६]
                  [ब्रापे दह दिस ब्राप चलावै। के० २]
                  [दस दिस...। ब० १]
```

दशम द्वार (ब्रह्म-रंध्र) [. .दसवे ततु समाई। ग० ७३] [दसवे दुत्रारि कुंची जब दीजै। ग० ७५] [त्रिकुटी छुटै दसवा दर खल्है। के० ३] दस वायु (प्रारा, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त, धनंजय) [दस गज. .। ग० ५४] [दस मॅसफ धावहि । स्० ५] सूर्य (विवस्वान, ऋर्यमा, पूपा, त्वष्टा, सविता, भग, ।धाता, ११ बारह विधाता, वहरा, मित्र, शक, उहकम) [बारसि बारह उगवे सूर। ग० ७६] चक (त्रानाहत चक जिसमें बारह दल होते हैं। यह हृदय में स्थित रहता है।) [भवर एक पुहप रस बीधा बारह ले उर धरित्रा। रा० ६] [दुत्रादस दल अभ अंतरि मंत । भै० १६] कांति (स्वर्ण की बारह कांतियाँ कही जाती हैं।) [बाहरि कंचनु बारहा भीतरि भरी भँगार । स॰ १४५] लोक (सप्त लोक-भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महलोक, जन-१२ चौदह लोक, तपलोक, सत्यलोक त्रीर सप्त द्वीप-जबू, शाक, कुश, कोंच, शाल्मल, मेद, पुष्कर) [चउदस चउदह लोक मभारि। स० ७६] [भवन चतुरदस भाठी कीनी। रा० १] तिथि (प्रत्येक पत्त की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा या श्रमावास्या १३ पद्रह तक की तिथियाँ) पंद्रह थिंती सात वार । ग० ७६] चक (विशुद्ध चक जिसमें सोलह दल होते हैं।) सोलह 98 [सोलह मधे पवन भकोरित्रा। रा॰ ६] पुराण (ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कडेय, श्रमि, १५ श्रद्वारह भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिग, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड, ब्रह्मांड) [दस ऋठ पुरागा तीरथ रस की ऋ। गौ० ८] नाड़ियाँ (शरीर की इक्कीस मुख्य नाड़ियाँ जिनमें दस प्रधान हैं-१६ इक्कीस

इडा, पिगला, सुषुम्सा, गंधारी, हस्तजिह्वा, पुष्प, यशस्विनी, ऋलमबुश, कुहू, शखिनी) [गज नव गज दस, गज इकीस पुरीत्रा एक तनाई। ग० ५४]

नुष्ण चौबीस एकादशी (वर्ष भर की २४ एकादशियाँ-प्रत्येक मास में दो)
[ब्रहमन गिश्रास करिह चउबीसा काजी मह रमजाना।
विभा० २]

१८ पचीस प्रकृति (प्रत्येक तत्व की पाँच पाँच प्रकृतियाँ, इस प्रकार पचीस प्रकृतियाँ:—

श्राकाश—काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय।
वायु—दौड़ना, कॉपना, लेटना, चलना, संकोच।
जल—ज्योति, स्वेद, रक्त, लार, मूत्र।
श्राम—प्यास, भूख, नींद, थकावट, श्रालस्य।
पृथ्वी—त्वचा, केश, माँस, नाड़ियाँ, श्रस्थ।)
[पॉच पचीस मोह मद मतसर। भै० १७]
[बर्ध पचीसक। ब० १]

१६ **तीस** दिन (मास के तीस दिन ।) [मैले निसु बासुर दिन तीस । भै० ३]

२० **बावन** वर्षा (वर्षांमाला के बावन श्रद्धर ।) [बावन श्रस्डर लोक त्रे समु कछु इनही माहि । ग० ७५] [बावन श्रस्डर सोधि के हरि चरनी चितु लाइ । स० १७३]

२१ **साठ** नस (शरीर के भीतर नस-जाल) [साठ सूत नव खंड...! ग० ५४]

२२ **श्रइसठ** तीर्थ (हिंदू धर्म-शास्त्र में श्रइसठ तीर्थ माने गए हैं।) [लउकी श्रठसठ तीरथ न्हाई। सो० म]

२३ सत्तर काबा (मुसलमानी धर्म के श्रनुसार काबा सत्तर समभे गए हैं।)
[सतिरि काबा घट ही भीतिरि। श्रा॰ १७]

२४ **बहत्तर** कोष्ठ (शरीर-विज्ञान के श्रमुसार शरीर के बहत्तर कोष्ठ)
[साठ सूत नव खंड बहतिर । ग० ५४]
[बद्भवा एक बहतिर आधारी। आ० ७]
[...बहतिर घरि...। सू० ५]

#### सत कबीर

[कसन बहतरि । ब० १]

२५ चौरासी सिद्ध (नाथ पंथ के अनुसार सिद्ध-संख्या)
[सिध चउरासीह माइश्रा महि खेला। मै० १३]

[खट दरसन संसे परे ऋह चउर।सीह सिध। स॰ २०२]

यहाँ से ग्रागे की संख्याएं काल्पनिक हैं।

२६ सात हज़ार सलार (सेनापित) [सतिर से सलार है जाके। मै० १५]

२७ सवा लाख पैग़ंवर [सवा लाख पैकाबर जाके। भै० १५]

२८ चौरासी लाख दीवान (या ईश्वर भक्ति में पागल)
चित्ररासी लाख फिरेंदीवाना । भै० १५]

२६ **एक करोड़** सूर्य [कोटि सूर जाकै परगास । मै० २०]

कैलास सहित महादेव [कोटि महादेव ऋह कविलास । भै०२०] दुर्गा [दुर्गा कोटि जाकै मरदनु करैं । भै०२०]

ब्रह्मा ब्रिहमा कोटि वेद उचरे। मै०२०]

चद्रमा [कोटि चंद्रमे करिह चराक। भै० २०]

नवग्रह [नवग्रह कोटि ठाढे दरबार । भै० २०]

धर्म [धरम कोटि जाकै प्रतिहार । भै॰ २०]

पवन [पवन कोटि चडवारे फिरहि । भै० २०]

वासुकी [वासक कोटि सेज विसथरहि । भै० २०]

समुद्र [समुंद कोटि जाके पानीहार । भै० २०] कुबेर [कोटि कमेर भरिह भंडार । भै० १२०]

इंद्र [इंद्र कोटि जाके सेवा करहि । भै० २०]

कला [कोटि कला खेलै गोपाल। भै० २०]

जग कोटि जग जाकै दरबारि। भै० २०]

गंधर्व [गंध्रब कोटि करहि जैकार । मै० २०]

विद्या [बिदिश्रा कोटि सभै गुन कहै। भै० २०]

कंदर्प (कामदेव) [कंद्रप कोटि जाकै लवै न धरिह । भै० २०]

३० **श्रट्ठारह करोड़** रोमावली [रोमाविल कोटि श्रटारह भार । भै० २०]

३१ तेतीस करोड़ देवता [सुर तेतीसउ जेवहि पाक । भै० २०] खेलखाना (सेवक)

तितीसं करोड़ी है खेलखाना । भै० १५]

३२ बावन करोड़ रोमावली [बावन कोटि जाकै रोमावली। भै० २०]

३३ खुप्पन करोड़ खेलखासी (निजी कार्य-कर्ता)
[छप्पन कोटि जाके खेलखासी। भै० १५]
प्रतिहार (सेवक)
[छप्पन कोटि जाके प्रतिहार। भै० २०]
३४ श्रद्धासी करोड़ शेख सिख ज कही श्रद्धि कोटि श्रद्धासी। भै० १५]
३५ एक सहस्र करोड़ पुरागों की कथन-वार्ता [सहस कोटि बहु कहत पुरान।
भै० २०]
३६ श्रमेक करोड़ लद्दमी (श्रसस्य)
[कोटिक लखमी करै सीगार। भै० २०]
पाप श्रोर पुराय [कोटिक पाप पुन बह हिरइ। भै० २०]

### ४. शब्द-कोष

श्रंजन = माया। ग० ४६ श्रांतरे = बीच में । स० १५१ श्रंदाजा = चेष्टा, श्रनुमान । बि० ५ श्रंभ-थंभि = वह मंत्र-प्रयोग जिससे जल का प्रवाह या बरसना रोक दिया जाता है। ग० ५८ श्रंभै = जल के साय। गौ० ११ श्रंमुहा=मुख रहित । ग० १४ श्राउहेरी = श्रावहेलना पूर्वक । गौ० E श्रकलहि = श्रक्क को या कला रहित (ईश्वर) को । ऋ० १७ त्र्यकुल = कुल-रहित । ग० ७६ त्रुखे पद्= त्रज्ञ पद । ग० ७५ श्रचार = बुरा श्राचार । ग० ६ श्रजांई (ग्र॰ग्रजाब)=(१) मकट या विपत्ति। भै० १२ (२) व्यर्थ । स० १७१ श्रठसठि=श्रइसठ (६८)। सो० ८ अतीत=(या अतीता) समय को जिसने जीत लिया है। ग० १८, ५२ श्रन=श्रन्यत्र। भै० ५ श्चनद बिनोदी = श्चानंद विनोद से युक्त। 3 off श्रनाहद बानी = श्रनाहत नाद जो ब्रह्म-रध्र में निरतर होता रहता है। आ० ३१, बिभा० ४ श्रनुदिन = प्रतिदिन । ग० ७६ श्रपतह=मर्यादा रहित, पति रहित। ग० ३ **ग्रपर**स = श्रञ्जूत । श्र॰ २

श्रवरन = श्रवर्गा, जिसका कोई रंग न हो। भै० १६ अविरथा = व्यर्थ (यहाँ 'अ' निरर्थक है। मा० १ अभअंत = अभ्यंतर, भीतर । भै० १६ श्रभिउ=भय रहित। आ० १ त्रमलु = शासनाधिकार । सू० ३ श्ररदास = निवेदन के साथ मेट। सू० ३ त्ररध = नीचे। ग० ७५, भै० १६ श्रलेख = (१) जो लिखा नही जा सकता, निराकार ब्रह्म। रा० ११ (२) किसी काम का नहीं। श्रा० २६ श्रवगन = श्रावागमन । ग० ५२ अवभेरा = उल्मन। ग० ७५ श्रवध = श्रवधि,श्रायु । सि० १ अवधू (अवधूत)=श्री रामानंद के अनु-यायी जो सांसारिकता से ऋलग थे। रा० २ ऋवलि = सर्व प्रथम, ऋव्वल । ऋा॰ १७, विभा० ३ श्रसत=श्रस्त। श्रा० १ असथिर = स्थिर (यहां 'ऋ' व्यर्थ है।) भै० १६ अहिनिसि = दिनरात। ग० ७७ अहिरख=भोजन। आ० १६ त्रहोई = दिन-रात, सदैव। स० १०५ त्राखी=गढ़े की मिट्टी। स० २२७ त्र्याखीत्रौ=बोत्तना ।ग०५०, रा० २ त्र्यागित्र्या=त्र्याज्ञा । त्र्या० १६ श्राछै= है। वि० १०

त्राही = त्राही हुई, रोकनेवाली। भै० १७ त्राहै = त्रोट, रत्ता, सहारा। त्रा० ३४ त्राथि = है। ब० ५ त्रादित = त्रादित्य, रविवार। ग० ७७ त्रादिश = प्रणाम करने का एक प्रकार। रा० ११

आधारी = लकड़ी की टेक जो जोगी बैठकर हाथ पर लगाता है। आ० ७, वि० = आन = टेक, मर्यादा। ग० ७७ आपा पद = आत्म-पद। आ० १ आलजाल = उल्टा-सीधा। ब० ४ आव = आयु, उमर। ध० २ आविन जानी = आवागमन। ग० ६१

इंदु = इंद्र । भै० ३ इकतीत्रार = (इड़ितयार) = अधिकार । ग० ६६ इक्सर = एकाकी, अकेले । सू० १ इताल = शीघ्र ही, अभी । स० १३८ इव = यह । बिभा० १ इखलास (इखलास) = वास्तविक प्रेम । भै० ७ इफतरा = भूठा, कलंकरूप । ति० १ इतनकु = थोड़ा सा; जरा सा । आ० ३६

उज्=मुसलमानी धार्मिक नियम जिसमं नमाज के पूर्व हाथ पैर धोते है। बिभा० ४ उदक कुंमु=जल से भरा हुआ घड़ा (शरीर) आ० १ उदासी=संन्यासी, वीतरागी। ग० ५६ उदिआन=उद्यान, बगीचा। ग० ५६ इधारिओ=उद्धार किया। वि० ४

उनमद=उन्माद। रा० २ उनमनि = योग की एक मुद्रा जिसमें मन की प्रवृत्ति अंतम् खी और स्थिर हो जाती है। ग० ४६, ७५, रा० १० उनमान = श्रनुमान । स० १२१ उरकट क़रकट = भोज्य पदार्थों के दुकड़े। স্থা০ ४ उरध=ऊष्वं, ऊपर । भै० १६ उर्घ पंक (ऊर्घ्व पंकज) सहस्रदल कमल । ग० ७७ उरधहि=ऊपर। ग० ७५ उरवारि=(१) उद्धार करना या उठाना । ग० १६ (२) (अवार) नदी के इस पार का किनारा। ग० ६१, ७६; गौ० = उत्तटो पवनु = प्राणायाम । के॰ ३ उसट=ऊँट। भै॰ १३ उसतति=स्तुति । के० १ उसारी (उपशाला)=सायबान, मकान के बग्नल की जगह। ग० ६० ऊखर= ऊसर। ४०३ ऊजर=उजड़ा हुआ। स० १४ -ऊत=निस्संतान, निकम्मा। सू० ३ ऊभा=खड़ा, चैतन्य। सो० १०

त्रोक=त्रजुली या समीप। सो० ६ त्रोड़=त्रोट। भै० १० त्रोड़ि=त्रांत तक। स० १५३ त्रोपति=उत्पत्ति, जन्म। ग० ४१ त्रोबरी=कोठरी। स० १३७ त्रोलै=ग्रोट, ग्राड़। बि० १२

कंचृत्रा फल=कच्चे फल। ग० ६ कद्रप=कंदर्प, कामदेव। भै० २०

ईत=इतर, साधाररा। सू० ३

कंनी = कर्गीं, जोगियों के कान का श्राभु-षसा। ग० ५३ कउरापनु = कड़वाहट । सो० ५ कतेब=मुसलमानो के धार्मिक ग्रंथ। ग० ३१; ऋा० ८, भै० १५ कद्ली पुहप = केले का फूल। भै० १६ कद्री=मैलापन। भै० ४ कदे = कभी। ग० ७६ कपड़ केदारै = वस्त्रों से सजे हुए भवन। सो० १ कमावहु = सिद्ध करो। रा० ७ कमेर = कुबेर । भै० २० करकरा कासार=रवेदार भुना हुआ आटा जिसमें शक्कर और मेवे पड़े रहते है। स्रा० १४, गौ० ११ करम=कृपा। ति० १; स० ३२ करवत = काशी त्रादि पवित्र स्थानों में भक्त लोग फल की आशा से अपने को आरे से कटवा डालते थे। उसे 'करवत लेना' कहते थे। आ० ३५ करारी=स्थिरता। ति० १ करीत्र्या=कर्याधार । ग० ६६ करीम=कृपालु। ति० १ कलतु = कलत्र, स्त्री। भै०२ कलप=कर्मकांड। ग०५३ कवला = कमला, लद्मी । ५० १ कवलु=ग्रास । गौं० ११ कवादे = मूर्ख, परिवार के लोग। ऋा० = कविता=(यहाँ कवि के ऋर्थ में) सो० 9 कविलास = कैलास । भै० २० कसमल = कल्मष, दोष, पाप। ग० ७७ कसुंभ=कुसंभी, लाल रंग। ग०५७ कसु=सिंचा हुन्ना ऋर्क । रा० १ कही = कही हुई बात। श्रा० १

कांठे=किनारे। स० १४२ कांब = कही, यदि। स॰ १३४ काई=पुराना हिसाब। सू० ५ काचे करवै = कच्चे घड़े में। सू० २ काछि कूछि = वस्रों से बहुत सुसिजत। सो० ३ काजी = काजी, न्याय की व्यवस्था करने वाला। भै० ११ काठी = काष्ठ, लकड़ी। ऋग० २ कान = सुनने वाला । स० १६३ कानी=मर्यादा। बि० १ कारगह=करघा। आ० ३६ कारवी = बधना, लोटा या घड़ा। स०२२२ कारा = विभाजक रेखा। ब० ७ कालबूत=इमारत का कचा भराव। ग० ५७ कामट = काष्ठ, लकड़ी। ग० ५६ कासु= त्राकाश । भै० १६ काहो = कैसा। ध० ३ किगुरी=जोगियों का सारगी की भॉति एक बाजा। सि० २, ग० ५३; रा० ७ किरत=कृत, कर्म-बधन । ग०५० किरपन = कृपरा। गौं० ८ किलविख=भंभट। बिभा० १ कुंचर = कुंजर, हाथी । गौ० ४; भै० १३ कुभकु = प्राणायाम की वह किया जिसमें सॉस हृदय में रोक कर रक्खी जाती है। रा० १० कुटवारी = कोटवारगिरी, सेवा । रा० ४ कुबज = कुब्जा, टेढा-मेढ़ा। ग० २५ कुलफु (अ० कुफ्ल)=ताला। ग० ७३ कुहाड़ा = कुल्हाड़ा । स० १३ कूँज=कंज पत्ती। स० १२३ केल=केलि, कीड़ा। रा० ६

कोठरी = सहस्रदल कमल। रा॰ ४ कोठरे = शरीर। रा॰ ४ कोठी = ब्रह्म-रंघ। रा॰ ४ कोथरी = थैली। स॰ २२५

खंडल=खंड धारगा करने वाले । भै०१६ खट नेम=सात्विक जीवन के छः नियम । ग० ७३ , खटाई=परीचा में ठहरे, स्थिर रहे। ग० ७२ खटित्र्या = सुरित्तित किया। सू० ३ खपत=व्यय या नष्ट होना । ग० ७५ खबरि=(फ्रा॰) सहानुभूति, सुधि लेना। श्रा० २६ खलक (खल्क) = सृष्टि। ति० १; बिभा० ३ खलह्लु=खलल होना, खराब होना। भै० १५ खसमु = स्वामी। ग०६२ खसि=मार कर। स० ७६ खाती=बढ्ई। गौं० ५ खालासे=(फ्रा॰ खालिस) शुद्ध, जिनमें किसी प्रकार का छल न हो। सो० ३ खालिक=खालिक, मृष्टिकर्त्ता । ति० १; बिभा० ३ खिथा = जोगियों का बाहरी वस्त्र । ग०५३; ञ्चा० ७; बि० ५; स० ४७,४५ खित्रप्रत=खिल्कत, सृष्टि । भै० २० खिरि या खिरत = नष्ट हो जाना । ग०७५ खीगा=चीग्र । बिभा० १ खीधा = खिथा, कंबल । सौ० ११ खीवा (सं० त्तीवन)=मतवालापन । के० ३ खीर्= द्वीर, दूघ। सा० ६ खुघे = चुधित, भूखे । गौ० न खुसरै (ग्र॰ खसियः)=ग्रंडकोष । ग॰ ४

खूह्ही = छोटा कुझाँ या सरोवरी। ग०५० खेड = खेल, कीड़ा। ग० १४ खेत = रग-चेत्र। मा० ६ खेतड = महावत। स०२२४ खेलखासी = निजी कार्यकर्ता। भै०१५ खेह = धूल। स०१४७ खोद (खूद) = लटपट चाल, मैर उठा कर जल्दी जल्दी चलना। के०३ खोड़ि = घट चक्र। ग०७५

गंधव = गंधर्व । भै० २० गइ == गय, हाथी । स॰ ११२ गगरीत्रा फोरी = कपाल-किया की । ग०६० गजि=गर्जन कर। ग० १५ गजी = मोटा कपड़ा। ग० ५४ गठीत्रा=गठरी । के० ६ गम = रास्ता, मार्ग या शक्ति। ग० ७६; श्रा० ३३ गहगचि = मध्य में। स० १४२ गहेरा=गहरा, बड़ा। सो० १ गहेली = पकड़ी गई, प्रसित हुई। आ०२५ गाडर = मेड्। भै० १३ गित्रास = ग्यारस । विभा० २ गुपती = गुप्त रूप से। गौ० ११ गुर गंमित=गुरु द्वारा चला हुन्ना या श्राचरित । ग० ७४; रा० २ गुरमति = गुरु के संदेश से युक्त । ग० १६; স্মা০ २१ गुरमुखि = गुरु-शब्द, या गुरु से दीन्तित शिष्य। सो० ४; गौं० ६; ब० २ गुसल करदन बूद = स्नान किया था। ति० १ गै=गय, हाथी। स० १५६ गैब = (ग्रैव) वह जो सामने न हो, परोत्त । आ० २६

गोदरी = गोदरी, प्याज । त्रा० १६ गोर = कब्र, समाधि । स० १२७ गोसटे = गोष्टी, बातचीत । स० २३२ गोसाई = संन्यानी संप्रदाय में गुरु या जितेदिय । त्रा० ३, ३०

घट परचे = शरीर की राजिसक और ब्रह्म की सात्विक प्रवृत्तियों के ज्ञान की अवस्था। ग० ७५ घरहाई = घर नष्ट करनेवाली। भगड़ालू स्त्री। ग० ५४ घरि = संपूर्ण रूप से। स० २५ घाषरे = ऊपरी वस्त्र। स० २५ घाल = (१) सौदे की तौल से अधिक मिलने-वाली वस्तु। घलुआ। सो० ६ (२) समीप। भै० १२ घीस = बड़ा चूहा, घूस। आ० ६ घाउ = सुगंधि। ग० ५६

चडबारे = मकान की छत का कमरा जिसके चारों त्रोर दरवाजें हो। मै०२० चटारा = चमकीला (रक्र)। त्रा०१६ चराक = चिराग, दीपक। मै०२० चराविह = खाना खाते हैं। (बुरे त्रर्थ में) श्रा०२ चसमे = नेत्र के सामने। चाबनु = चबैना, चना। गों०६ चिंतामिन = वह मिर्णा जिसके संबंध में विश्वास है कि उससे संपूर्ण कामनाएँ फलवती होती हैं। रा० व चिराट = चीथड़ा या गुदड़ी। श्रा०१६ चिहनु = चिह । स०५७ चीता = (हित) चिंतक। ग०९७

वीते = चित्रित किए। ग० २६
वीथरा = फटा हुआ वस्ता । ब० द वीसा = चीत्कार। गौं० ४
वृंडआ = चुंगा। मद उतारने का नल।
(यहाँ पिंगला नाड़ी।) ग० २
चूकै = नष्ट होती हैं। सू०४
चूना = चून, आटा। सो० ११, ब० द चोआ = कपूर, सुगंधित द्रव्य। ग० ११,१६ चोम = चुभन। रा० ३ चोलना = लंबा वस्ता। आ० ६,२द

छनकः न्यूपुर के बजने का शब्द। गौ० द छनहरी = नाचनेवाली, नर्त्तकी। गौ० द छीपहु = दरजी या उसका काम। स० २१२ छूछ या छूछे = मिथ्या या सारहीन। ग्रा० १६; रा० १ छेक = छिद्र। स० ३५ छोछी = स्नाली। ग० ५४

जतु या जंती = यंत्री (यहाँ शरीर।) ग॰

द; स॰ १०३
जगाती = घाट पर कर वसूल करनेवाले।
ग॰ ४६; ब॰ ६
जब = जप। बि॰ ४
जम की खबरी = यम-यातना। बि॰ ६
जरद रू = (जर्द रू) जिसका रंग पीला पड़
गया है, जो लिज्जित हो गया है।
भै० १५
जलहरु = सागर। रा॰ ६
जलेता = जलनेवाली लकड़ी। रा॰ २
जालि = ज्वाला। मा॰ द
जाहिगा = नष्ट होगा। ग॰ ६७
जिंदु = आत्मा। गौ॰ ४
जीवंत = जीवंतिनी लता जिसमें मीठा रस

भरा रहता है। सा॰ २३० जुगादी=ब्रादि युग। स॰ १ जेवरी=रस्सी। ग॰ ३०, स॰ ११७ जोई=स्त्री। ख्रा॰ ६ जोगतरा=योग की सामग्री। ख्रा॰ ७

मंख = भीकना, पछताना। स० ३२
भकोलन हारु = मथानी। स० १८
भक्ति = उभार। स० ६७
भल = श्राग की लपट। ग० ४७
भीवर = धीवर। स० ४६
मुंगीश्रा = भोपड़ी। स० १५
भूरि = कृश, दुर्बल, दुःखी। स० १२६
भोलै = भटका देना। बि० १२

टहकेव = टसकाते हैं, सरकाते हैं। गों०११ टाँड़ो = बनजारे का सामान। ब०६ टोंघने = विपत्ति। स०४६ टोंप = शिरस्त्राएा। भै०१७

ठनगतु = हठ, नखरा। आ० ४ ठाक = रुकावट। स० २३१ ठाकुरु = स्वामी। ग० ७० ठेगा या ठेगा = डंडा। गृ० १; स० ७५

डंक = डंका, नगाड़ा। सो० ४ डंडा = काठ की लकड़ी। बि० द डगमग = अस्थिरता। ग० ६द डगरो = रास्ता। गौ० ५ डडीग्रा = डंडी, डोली। ग० ५० डहकै = ठगता है। ग० ३ डांडे = दंडित किए गए। ग० ६द डांडी = दंड देनेवाले जमादार। सू० ५ डानउ (डांड़ा) = सीमा। रा० ४ डाला=टोकरा। श्रा०२ डिभ=त्राडंबर।सो०३ ड्रॅ=चिढ़ाने की ध्वनि।ग्रा०४ डोलनी=मटकी, छोटा डोल।स० १८

ढेम=पत्थर। ब॰ ६

तंतु = तंत्र । रा० ६
तंबोर = तंत्र्ल । ग० १६
तग = तागा । त्रा० २
तडोर (ते डोर) = सूत्र सहित, सचालनकर्ता । ग० १६
ततु = तत्व । ग० ७५
तना = त्रोर, संबंध में । ग० ७५
तनि = किंचित, जरा । रा० १
तरासित्रा = संत्रस्त । ग० २०
तरी = कपड़ों की पेटी । त्रा० १६
तरीकत = मुसलमानी धर्म-साधना की
दूसरी स्थिति । ग० ७५

दूसरा स्थित। ग० ७५
तलका = नीचे का। आ० ७
तलब = पुकार, आवश्यकता। आ० १५
तसकह = चोर। ग० ५६; गौं० १०
तांती = जुलाहे का राछ। आ० ३६
ताई = लिए। आ० ३०
तागरी = जंजीर। आ० १६
ताड़ी = त्राटक, भौंहों के मध्य में स्थिर
हष्टि। ग० ५३; आ० ७; रा० ७

हिष्ट । ग॰ ५३; आ० ७; रा॰ ७ तिसकार = तिरस्कार । स० १४० तिसे = तृष्णा करता है । सू० ४ तुख = तुष, भ्सी । स० २११ तुठा = तुष्ट या संतुष्ट होकर । स० ५६ तुरी = तुरिया या तोड़िया, जुलाहे की हत्थी । गौं० ६ तुरं = तुरंग, घोड़ा। भै० १३
तुलाई = दुलाई, हई से भरी हुई दोहर।
सो० १९
त्र = त्य्रं, श्रानंद या मंगल का तुरहीनाद। ग० ७६, रा० ६
त्ला = तुल्य, समान। गी० २
तेलक = बाजीगर। गू० ९
तेवर = तिहरा। भै० १७
तोरु, तोरै = वेग से चलाना। गीं० ४
त्रिकुटी संधि = दोनो भींहो के बीच में
श्राज्ञा-चक्र के मध्य। बि० १९
त्रिख = प्यासी। गीं० ७
त्रिपलु = भूत, भविष्य, वर्तमान। ग०५३
त्रीय = स्त्री। ग० ७५
त्रिश्र या त्रै = तीन। गीं० ५, भै० १६

थांघी = स्थिर । स० ५१ थाइत्रा = स्थिर हुआ । स० १६ थापहु = स्थापित करते हो । मा० १ थामह = स्तंम । ग० ७५ थानक = स्थान । ग० ७५ थारउ = तेरा । ग० ७५ थावर = स्थिर, र्शान । ग० ७७ थूनी = स्थैर्य, विश्राम-स्थल । स० १६१

दगली = मोटे वस्त्र की बनी हुई स्रंगरखी।

श्रा॰ ३

दगाई = प्राचीन काल में जलते हुए काठ
या लोहे से शरीर के किसी भाग पर
दाग्र दिया जाता था। लोगों का
विश्वास था कि ऐसा करने से प्रेत या
दुःख-बाधा दूर हो जाती थी। रा॰ ४

दफतर = दफ्तर, चिट्ठा। सू॰ ५; स॰
१२७; स० १६६, २००

दमामा=नगाड़ा। मा० ६, स० २२७ दरगह=दरबार, कचहरी। सू॰ ३ दरमादे≕थके हुए । बि० ७ दरहालु=श्रभी। सू० ३ दरि=द्वार पर। भै० २ दरोगु=भूठ। ति० १ दस ऋठ=ऋट्टारह। गौ० = दसतगीरी (दस्तगीर)=विपत्ति के समय हाथ पकड़नेवाला । ति० १ दाइम=सदैव। ति० १ दाघे = विदग्ध, जले हुए। स० ४ दावै=ग्राग्नि । स० १६९ दिलासा=ग्राश्वासन । श्रा॰ ३ दिवाजा=शासन। बि० ५ दिसटि = दृष्टि । सि० २ दी=से। सू० ४ दीवटी = दीपाधार । ग० ७७ दुंदर=द्वंद्व, विग्रह । भै० ११, १७ दुआदस दल= द्वादश दल अनाहत चक जो हृदय के पास स्थित है। भै० १६ दुइपुर=दोनों लोक (इहलोक श्रौर पर-लोक) रा० २ दुनी=दुनिया। सि०२ दुहकरि = दुष्कर, कठिन या तत्व खींचना। ग० ७६ दुहा = दोनों। आ० ३ दुहागनि=अभागिनी स्त्री। गौं० ६ दुहेरा=दुःसाध्य, कठिन। श्रा० ३० दूजै भाव = द्विविधा विचार । भै० १२ वूँिंग = (देशज) दो पहाड़ों के बीच का स्थान। ग० ७५ दूधाधारी = दूध ही पर जिनके जीवन का श्राधार है। गौं० ११ देउ=देवता। ग० ७६

देवल=मंदिर, तीर्थ। स० १२६ दोजक=दोजख, नर्क। त्रा० १७; रा० ५, बिभा० ४; स० २४२ दोवर=दुहरा। भै० १७ दुगम=दुर्गम। भै० १६

धउत्तहर = महत । स० १५ धन = स्त्री । ग० ५० धरनीधर = शेषनाग । मै० १६ धापे = (धापना) तृप्त होना, संतुष्ट होना। गौं० ६ धंघरावा = त्राग लगा दी, धुऍ से भर दिया। त्रा० ३३ धुरि = त्राटल, या प्रारंभ से अंत तक। त्रा० २० धूई = धूनी। त्रा० ७ धू = धूव। बि० ५

नउतन = नूतन, नवीन। ग०२ नउबति = नौबत, वैभव और मंगलसूचक वाद्य। के० ६ नकटदे = नकटी । आ० ४ नटवट = नट की कीड़ा करने की गेद, बटा। ग० ३३ नथनी=एकत्र कर, एक सूत्र में पिरो कर। ग० ७६ नदरि = भयरहित, निडर। आ० १०; मा० ३; भै० १५ ननकार=निषेध। रा० ६ नरजा= श्रप्रसन्न । वि० १२ नरवै=श्रेष्ठ मनुष्य । बिमा० २ नरू=नर। गौं० २ नलनी = सेमर के वृद्ध की फली जो देखने में ऋत्यंत सुन्दर ऋहण वर्ण की रहती

है कितु उसके भीतर रुई भरी रहती है। ग० ५७; सो० २ नाइ = नार, आग । स० १८६ नाई = लिए। बिभा० २ नादी = जो अनाहत नाद में विश्वास रखते हैं। सो० ३ नार (ग्र०)=त्राग । ग० ६६ नारि = नरी जिसमें धागा लपेटा जाता है। गौं० ६ नारी=नली। रा० २ नालि=लिए। स० २१३ नावगु = स्नान करना । ऋा० ३७ निखित्राउ=निचिप्ता, मुक्त या स्वतत्र। ग० ७५ निखुटी = कम होना। गौ० ६ निगुसाएं = कोध कर । स० ५१ निम्रह = रोकना। ग० ७५ निधान = वह रथान जहाँ जीव ब्रह्म मे लीन हो जाय। ग०६३ निबग = निबल्त, अभागा। आ० २ निबही = सफल हुई। के० २ निवेरि = सुलभाना, निर्णय करना । सू०३ निमसै = निवास करता है। ग० ७५ निरंकार = आकार रहित । बिभा० ५ निर्जन = माया रहित ब्रह्म । विभा० ३ निरबाई=निस्तार या छुटकारा पाना। ग० ७५ निरवानी = जो वासी से न कहा जा सके। बिभा० ५ निरवारो = निवारण करो । ग० ७५ निरारा (री)=न्यारा, ऋलग । ग० ३१; बि० १ निरालम = निरालंब। रा० ७ निरोध = योग के अनुसार चिल-वृत्ति की

वह श्रवस्था जिसमें ध्यान शरीर श्रीर परमात्मा दोनो की श्रीर रहता है।
ग० ७५
निवरै = समीप। ग० ४७
निवे = मरना। ग० ७५
निरते = निरति या नृत्य। श्रा० १८
नीवा = नीम। रा० १२
नीठि नीठि = कठिनता से। ग० ७५
नीसाना = निशान, लच्य-बेध। श्रा० ७,
मा० ६
नेवर = नृपुर। गौ० ८
नैनाह = नेत्र की। स० ११८

पंखि=पद्मी। ग० ६४ पंच सैल=पच प्रागा जो पर्वत की भॉति स्थान-स्थान पर हैं। सो० ६ पंचे सबद = त्रारती में कहे जानेवाले शब्द । बिभा० ५ पखित्रारी = भगड। करनेवाली स्त्री। गौं० ७ पगरी (पॅवरी)= झ्योढी । बि० ६ पञ्चम दुत्रारै = पृष्ठ द्वार, (यहाँ सुषुम्सा नाड़ी।) भै० १० पछाना = पहिचाना । ग०३७ पटंतर=बराबरी में। स० १५६ पटंबर=पाटबर, रेशमी वस्त्र। रा० ६ पटगा=पट्टन, नगर। स० २३ पटै लिखाइग्रा = ग्रधिकार-पत्र लिखाया है, ऋधिकार से शासित हुए है। सो० ३

पड्नसाल=पाठशाला । ब०४ पतिर=पत्तल या पात्र । श्रा०४ पति=मर्यादा । गौ०५ पतीश्रा=प्रतिज्ञा । गौ०४

पतीरो = विश्वास करना। श्रा० ३७ पतीना = विश्वास करना । गौं० ४ पत्रका = हाथ का आभूषरा। रा० ७ पद = मोत्त या निर्वागा। ग० ६५ परचै = परिचय, ऋभिज्ञान । गौ० १० परज (रि)=जलकर। ग०४१, ७५ पर ती = दूसरे की स्त्री। रा॰ द परतीति = विश्वास । त्र्या० ३५ परबोधै = समभावे। गौ० १० परमल=परिमल, सुगंधि। ग० १२ परल पगारा = प्राचीर का पलल (पत्थर)। भै० १६ परवान = प्रमारा। ग०३ पर्विदगार = परवर्दिगार,ईश्वर।स॰ १४० परापति (परापाती)=प्राप्ति । सो० १०; स० २३१ परारा=करैला। स्रा० १६ परिमिति = बाहर का घेरा, चितिज। ग० ५३ परेसानी = व्याकुलता, परेशानी । ति० १ पलघ = पलंग। आ० १६ पलीतह=(फ्रा॰ पलीद) चालाक, (यहाँ इंद्रियाँ)। गौं० १० पलीता = वह बत्ती जिससे तोप के रंजक में आग लगाई जाती है। ग० ४७. भै० १७ पलोसि = धोना । गौं० ६; रा० ४ पवन = प्रागायाम । त्र्या० ३१; बि० ८ पवीत या पवीता=पवित्र । ग० ४%; गौं० द पहिति = दाल । आ० १४ पहीत्रा = पाहुन, ऋतिथि । गौ० ५

पांई पाइ = पैर पड़ते हैं। भै० १२

पांच नारद = पंच (नायक) नारद । गौ० ५

पाई = फैले हुए ताने को कुंची से माँजना। आ० ३६ पाकं पाक=पवित्रतम । ति० १ पाज (पाजस्य)=पार्श्व भाग । ग० ३ पाटन = पद्दन, बड़ा नगर। स० १५१ पान्हो=पानी। मा० ६ पालि = बाँध, मकान के समीप की सीमा। पावड़ै = जीन के दोनों स्रोर की रकाब। ग० ३१ पासारी (फा॰ पासदार)=रत्तक। के॰ २ पासु=पाश । मा० न पाहू = पाहुन, मेहमान । ग०५० पिंगल=पंगुल, लॅगड़ा। स० १६३ पिंड पराइशा = शरीर-रिच्नका। गौं० ७ पिंडु परै=गर्भ सहित होना। श्रा० ३५ पिरंम = प्रेम । स० २३६, २४० पिरु= त्रियतम । ऋा० ३० पुनी = पूर्ण हुई। स० २२१ पुरजा पुरजा = टुकड़े-टुकड़े । मा० ६ पुरिवन पात = पुरइन का पत्ता । बि॰ १० पुरीत्र्या = वस्त्र बुनने के पूर्व सूत का फैलाव। ग० ५४ प्गरा = मूर्ख, निकम्मा । बिमा० २ पूछट=पृंछ के। ब० म पूरै ताल = ताल पूर्ण हो, सम पर आवे। पेईऋँ (पेखियै)=देखी गई। श्रा० ३२ पेउ=पान करो। रा० १ पेखन = तमाशा, दश्य। ग० ५६; बि १; स० १७८ पेवकड़ै = पिता का घर, नैहर। ग० ५० पैकाबर (पैगंबर) = मनुष्यों के पास ईश्वर

का संदेश लानेवाला । भै० ९५ पैज=प्रतिज्ञा। बि०४ पैडा = रास्ता। के० २ पैसे या पैसीले = प्रवेश करे । ग० ७७; रा० १० पोचनहारी = पोंछने या निचोड़नेवाली। रा० १ पोटि=पोटली, गठरी । गौं० ४ फंक=फॉक, दुकड़ा। ग० ७५ फन् या फंनी=धूर्त । बि॰ ६; सा॰ ३ फबो = (फाब) शोभा प्राप्त करना । सो०११ फरिक = उछल कर। स०६७ फ़रमान = श्राज्ञा-पत्र । ग० ६६; सु० ३ फाहुरी = फावड़ी, जमीन साफ्र करने के लिए लोहे या काठ की वस्तु । स्ना०७ फ्रिकर = ध्यान, चिंतन । ति० १ फुनि फुनि = बार बार, फिर फिर। रा० ८; सा० ३७ फुरमाई= त्राज्ञा दी। स० १६७ फुरी=स्फुरित हुई। **मा**०्३ फूए फाल=फूल कर फफ्ट चढ़ना। गौं० ६ फेड्=फिर। आ० १ फोकट = व्यर्थ । भै० १२

बंतर = बंदर । भै० १३ बंद = बंधन, केंद । ग० ७५ बंदक = बाँधनेवाला । ग० ७५ बंदगी = भक्तिपूर्वक ईश्वर की वंदना । ग० ६६ बंदा = सेवक । ग० ७५ बंब = शब्द, हलचल । स० २२६ बखसि = बख़्शिश, ज्ञा । मा० ७ बग = बक, बगुला। सू० २ बचरहि = विचरते हुए । म० १२३ वजगारी=जिस पर वज्र गिरा हो, (एक गाली।) भै० १५ बजारी = व्यापारी । गौ० १० बटकबीज = वट का बीज । ग० ७५ बडानी = बड़ा, वली । बि० १ बदउगा = कहूँगा, स्वीकार करूँगा। आ०= बनजित्र्या=वाणिज्य, न्यापार के० २ वनहर=वन के वृत्त । सा० १ बरकस = बरकत, लाम। ग० ५४ बरतन = बरतना, उपभोग करना। मा०३ बरतै = रहती है, निवास करती है। ध० २: भै० २० बरध=बैल। ब०६ बलहर (बलाहर)=गॉव का वह कर्मचारी जो परोपकार में रत होकर दूसरों की सेवा में घुमता रहता है। गाँ० ६ बलुआ के घहन्या = बालू के घर । के० ४ बलेंडा = छत की म्याल । ग० ४३ बसत् = वस्तु। रा० ४ बसाहिगा=वश चलेगा। मा० ११ बसेरा = निवास । त्र्या० ३० बहिस्रॉ=गठरी। ब॰ ६ बहीर=भीर, या बहरे व्यक्ति। स० १६५ बहोरि=सम्हालना। स० २७ बाइ = वायु, हवा। ग० ७७ बाइस = कौवा । मा० १० बाळीश्रे=इच्छा या वांछा करना। ग०६३ बामु = उत्तमना । सो० ६; सू० २ बाड़ी = बगीचा, उपवन । रा० ७ बात इक कीनी = एक-बराबर किया। श्रा० ३६

बादहि = न्यर्थ । स० ६४ वादु = अतिरिक्त, सिवाय। ति० १ वाधिया = बॅधा हुया। त्रा० २५ वानी = दीप्ति, कांति। आ० १६ वार = (१) दर।वि०७(२) द्वार।स०६१ बारह बाट = नष्ट-भ्रष्ट । स० २० बारहा = वारह कांति। स० १४५ वारिकु=वालक, छोटी उम्र का। श्रा॰ १२; गू० २ बाला जीउ = नन्हा सा जीवात्मा। सू० २ वावे = वाम, बायाँ। ग० ५१ बासक = वासुकी सर्प । भै० २० बाहउ बेही = (ढरकी के) छेद में डालता हूँ। गू० २ बाहज = बहिर्गत, रहित। ग० ४४ बाहित्रा=मारा। स० १५७ बाहुरि = लौटकर । घ० ४ बिद्=शुक्र। भै० ११ विब=रीठा। गौ० ६ बिश्रामु=वेद व्यास। मा० १ विखित्रा = विषय-वासना। मा० २ विखु विगसै = विष का विकास करती है। गों० ७ बिखै=विषय। स० १६० बिगराना=नष्ट हुन्रा। श्रा० १ बिगूती (बिगोई)=(१) नष्ट हुई; विकृत हुई। ग० ३२, ४१; सो० १, ब० ५ (२) श्रसमंजस के सहित। ग० ६६; बि० ६ बिचखन=विचत्तरा, विचित्र। गौं० १० बिडानु=पथ-भ्रष्ट । मा० २ बित = संपदा । के० ६ बिदर = विदुर जिन्होंने श्रीकृष्ण को साग-भाजी से संतुष्ट किया था। मा० ६

बिनठी = विनष्ट हुई। स० २२२ बिनाहु = विनाश। स० ६३ बिपल वसत्र = त्रानेक वस्त्र । ग०६७ बिबर्जित=वर्जित या रहित। के० १ बिमै = वैभव। ध० ४ बिरख=बृत्ताग०६४ बिलमावै = देर लगावे। ग० ७५ बिलल बिलाते = बिलबिलाते । रा० ३ बिसटाला = बिसटी, बेगार। सू० ५ बिसथार = विस्तार। ग० ७५; ब० ४ बिसमिल = घायल । बिभा० ४ बिसीऋर = विषधर, सर्प। ऋा० २० बिहूगा = रहित। स्रा० १ बीठुला = बिट्टल (ब्रह्म)। बि० ३ बीधा = बिधकर, लीन होकर। सी० ११ बुड्मुज = भड्मूजा। ग० २५ बेगल (बेगर, बग़ैर)= अतिरिक्त। सो०४ बेढ़े (बेढ़ियों)=यावरण मात्र, विरे

हुए। के० ४, स० १७४
बेदार = जागता हुआ। रा० १२
बेदी = जिनकी आस्था वेदो में है। सो०३
बेधी = वेदी (पर)। आ० ६
बैठ = (बेठ) पेठ, बाजार। ग० ५४
बैराग = बैरागी। ग० ६४
बैसंतर = वैश्वानर, आमि। आ० २१
बमाद = ब्रह्मादि। ब० ५

भंडारी = भंडार-गृह। के० २ भड = संसार। रा० २ भठञ्जार = भट्ठी की धूल। स० १६५ भठि=भट्ठी। स० १५ भरवासा = भरोसा, विश्वास। सा० ३; स० १३६ भवै (भँवै) = भ्रमित होता है। बि० =

भांडे = भंडार, संपत्ति । ग० ६८ भागा=(१) पात्र, बर्तन (यहाँ शरीर।) স্থা০ ৭६ (२) भागा (भगा)=कहना। बिभा० १ भार=संख्या तक। भै० २० भावनी = स्त्री। ब०६ भिला=भेला, पिंड । गौं० ४ भिसति = बहिश्त, स्वर्ग। ऋा० १७: भै० १५: बिभा० ४ भीर=त्रापति। रा० ८; भै० १७ भुञ्जंगा या भुज=भुजंग, सर्प । त्र्या० १५; T10 90 मेउ, भेव या भेदु = रहस्य। ग० ७५; गौं० ৩; ৰ০ ४ मेला=भिड़े हुए। भै० १३ मै=भय। के० ३

मंजार=बिल्ली। ग०२ मंतु = मंत्र। रा० ६; भै० १६ मंदर=महल, शरीर। गौं० ५ मंदरीत्रा (मांदलु या मंदलु)=नगाङ्ग, बाजा। ऋा॰ ११, २८, स॰ ११३ मसु=मसि, स्याही। गौं० ५ मउज=लहर । स० १२१ मउली=मरी। ब०१ मगनै = लीन होता है। ग० ५८ मजनु--मजन, स्नान। रा० १० मजलसि=समा। भै० १५ मटी आ = मिट्टी के बर्तन । के० ६ मग्गी = वीर्य या ऋहंकार । ऋा० १७ मथाना = मथित करनेवाला। ग० ७४ कामदेव । मद्न=मद का बहुवचन, रा० २ मध्करी=भिन्ना। स॰ १६८

मधे = मध्य में, बीच में। भै० १६ मना रहे = मन में त्रावे तो। ग० ७५ मनु जिणि=मन लगाकर। स्०४ मरदन=(१) मदिंत किया हुआ या मर्द, पुरुष। ग० ६४, (२) सेवा। भै० २० मरमी=रहस्य का जाननेवाला। ग० ७५ मलता=मलीन। भै० ३ मसकीन = दीन, श्रकिचन। श्रा० १७ मसटि (मष्ट)=चुप रहना। गौं० १ मसीति = मसजिद। भै० ४; विभा० २ महतउ=महतो, मुखिया। मा० ७ महीत्र्या=में। गू० १ माजार=मार्जार, बिल्ली । भै० १३ मामा=मध्य। ग०६६ माटा = मटकी, घड़ा। सो० ५ माडिग्रो=मंडित हुग्रा, संनद हुग्रा। 3 of # माता = मतवाला । वि० २ मानई=मनुष्य। स० १६५ मावासी = मवासी, गढ़पति । भै० १७ माहीति (माहित्र)=मनुग्मृति के त्र्यनुसार एक ऋचा। ग० ७७ मिश्राने = मध्य। ति० १ मिटवे = मिट्टी के घड़े। गौ० = मिनीत्रौ = लिपटती है। ग० ५४ मिरंम=मर्म, हृद्यस्थल। स० १८२ मिरगाणी = एक प्रकार का लंबा तिलक। স্থা০ ৩ मिहरामति = कृपा। बिभा० २ मीरा=प्रधान या महान । स्त्रा० १०; भै० ७. मुंजित = मूज की मेखला पहने हुए। मुं डिम्नन = संन्यासियों। त्र्या० ३३; वि० ४

मुंडिग्रा=करघे का हत्था। गौं० ६ मु'डित≕मॅडा हुऋा । ग० ५१ मुंदा (या मुंदा) = मुदा, जोगियों के कान में पहिनने का स्फटिक कुंडल। ग॰ ५३, वि० =, रा० ७ मुकलाई (मुकलाऊ) = मुक्त कराने या विदा कराने। ग० ५०, ब० ३ मुकाती=मुक्त की जानेवाली। ग० ४८ मुगधारी=मूर्ख। सा० २ मुचुमुचु = स्रवित होकर । ग॰ २५ मुनारे = दीवाल की मुंडेर । स० १८४ मुला (मुल्ला)=बहुत बड़ा विद्वान, शिद्यक । भै० ४ मुसटी = मुष्टि, मुट्री । ग० ५७ -मुसि मुसि=(१) छिप-छिप कर । गू० २; भै० ४, (२) चुराकर । रा० १२; स० २० मुहली = मूसल । य० २११ मुहार = मृह का वंधन। ग०३१ मूका=ग्रलग या दूर। सो० ६ मूसे=लृटे। ग० ७३ मेखुली = मेखला, करधनी। सि०२ मेर=मेरु, मेरुदंड । के.० ३ मैगलु = मतवाला हाथी। स० ५८ मोकला = खुला। स० ५६ मोनि=(१) मौन, चुपचाप। आ० ५; (२) पिटारी। रा० ७ मोनी = जो जीवन पर्यंत मौन धारण करते है। सो० ३ मोरी = (योग का) सूच्म मार्ग । सी० १० रिण रूतउ = युद्ध में सन्नद्ध होना। ग० ७ रतबाई = ऋहरा वर्ग । ग० ७५

रबाबी 🗕 रबाव बाजा बजानेवाला । श्रा० ६

रमना=रमण करने योग्य, स्त्री। स्त्रा० ५ रलाइ = लीन कर लिया । ग० ४० रिलया=रमण किया। सू० २ रवि=रमगा। ग० ७५: गौं० १ रवीजै= उचार्ग किया जाय-या रमगा किया जाय। ग०६५ रसाइनु = वैद्यक के अनुसार वह ओषधि जो बृद्धावस्था ऋौर व्याधि का नाश करनेवाली है। मा० ६ रहमाना = कृपालु ईश्वर । भै० १५ राजास्म = राजसी वृत्ति । सा० २ -= रादे=श्राराधना की। रा० ३ रासि = (श्रन्न) राशि । स० ६८ रिजम (अ॰ रजऋत) = वापस पाना । सू॰ ५ रिदै=हृदय में। घ० ३ रंडित=शरीर के बालों से मंदे हुए। ग० ५१ रूले=उलम गए। सू० ३; भै० १२ रैनी= सुगंधित रेगा से सज्जित। ऋा० २४ रोजा=मुसलमानो का उपवास । श्रा० २६

लंकूर = लंगूर, पूछ । ब० २
लउग = लोंग । के० २
लउ छूटी = केश-मुक्त । मै० २०
लबो = लब्ध किया, प्राप्त किया । सो० १९
लबेरी = दूधयुक्त । ब० ३
लसकर = सेना । मै० १९
लहंग दरीखा = आकाश गंगा । ति० ९
लहंग मेद = पाने का रहस्य । ग० ७५
लगमात = लघु मात्र । मा० १०
लाख = लेज, रस्सी । ग० १२, ५०
लाहिन मेलड = लाभ के लिए । रा० ९
लाख = लाभ । खा० १५
लिखतु = (भाग्य) लेख । ग० ४०

लिब = लगन या चाह । ग० ७५--लुंजित = जिनके शरीर के केश उखाड़ लिए गए हैं। यह जैनियों में आतम-ताइना की एक रीति है। आ० ५ लुकट = जलती हुई लकड़ी। ग० ३२-लुके = मेलता है, प्राप्त करता है। स्रा० १ ल्ठे = जले हुए। ब० ७ लुना = लवण, नमक। सो० ११ लुबरा = लोवा, लोमड़ी । भै० १३ लेले = बकरी का बचा। ग० १४ लेवा-देई = व्यापार । वि० ६ लोइन = लोचन। मा० २; स० २३४,२३५ लोई = लोगो। घ० ३ लोवा = लोचारक नर्क। ग० १= लोचै = श्रभिलाषा करना। मा॰ = लोर = चंचल। श्रा० ६ लोरै= भुकाता है। ग० ७१

विट = बाँट कर । गौं० ११ विडित्राई = बड़ाई । घ० ४ वस्मा हवें = ठीक है। यह प्रयोग गीत के अंत में आलाप लेने के लिए किया गया है। मा० प वहारों = (गुज०) सहायता। ग० ५०

संकुरा = संकीर्या । स० ५८ संखम = चक्रवाक पत्ती । स० १२६ संगारी = साथी । बि० १ संचरे = जीवन प्राप्त करना । ग० ७५ संडै = भीरु । ब० ४ संघउरा = सिंदूर रखने का लक्ष्की का पात्र जो सती स्त्रियाँ मृत पति के साथ चिता में जलते समय अपने साथ रखती है । ग० ६६; स० ७१ संधिक=मत्रिपात रोग जिसमें रोगी बहुत वक-माक करता है। वि० ६ संपट = संपुटित होना या बद होना। ग० ७५ सपै=संपत्ति। ग०६३; रा० ८, भै०२ संमारि = सेवा। ग० ७५ सकति = शक्ति। रा० १० सगलत = समब्टि भाव। ग०३१ सगलो = समग्त । ग० ६७ सचु=सुख। ग० ५६, के० ५ सठोरि = एकत्रित । सो० २ सद = सौ। ग० २६ सदही = सदैव। रा०३ सनाह=कवच, वख़्तर । भै० १७ सबदी=गुरु के शब्दों में विश्वास रखने वाला। ग०५१, सो०३ सबूरी=सब्र, धैर्य। भै०४, स०१८५ सभतनु = सब प्रकार से। सो० ४ सभना = सभी का। स० २२० समसरि=समान। वि०३, मा०२ समाचरी = संचरित हुई। बि॰ ११ सयानप = चातुर्य । ग० ७५ सरजीउ = सजीव। ग०४५ सर्धन = धन सहित । भै० = सरवंग = सर्वांग रूप से। स० १४८ सरसी = पूर्ण। ब०६ सरित्रो=पूर्ण हुत्रा। सो० ३ सरेवहु=सरोवर की। सू० ४ सलार=सेनापति । भै० १५ सह=साथ। ग० ७५ सहजु = त्रात्मा की त्रानंद त्रौर शांति से संपन्न चेतन शक्ति। सि० १;ग०२७, ७४; भ्रा० १; सो०७, ब०६; बिमा०१ सहुह (ऋ० सहो, सहव) भूल, चूक। मा० द

माकत = शाक्त, शक्ति का उपासक। गौं ७, भै० १२, स० ६३, १४३ साखा = सिद्धांत। स॰ ६६ माखिश्रा= सदद्य । मा० ४ माम्मपाति = माम्मा, बटवारा। ग॰ ३ माट=विकय । स० १६२ माटि=मारकर। गाँ०४ सादि = ग्वाद । गौं० ११ साथर = जमीन का बिछौना। गौ० ६ साबति=साबित, ऋखंड । स० १८५ साम = मित्रता, स्नेह । भै० १६ सामान = समान, एक रूप से। ग० ७६ मारउ=रचा करो। सू० ३ सारी = मृष्टि । स० १७६ सावका = सदैव। ऋा० २५ सासत्र = शास्त्र । ऋा० ३७ सासि गिरासि = चंद्रप्रहरा। रा॰ ६ साहुरडें = स्वामी के समीप। ग० ५० साहुरै=रवामी को। आ० ३२ सिम्निति = स्मृतियाँ । ध० १ सिकदारा (ऋ० सिकः) विश्वसनीय ऋौर जबदस्त रत्तक । सू० ५ सिडिब्रा=सिगा, मद उतारने का नल। (यहाँ इडा नाड़ी) सि० २ सिड्गी=सिगी, जोगियो का तुरही की तरह सीग का बना हुआ बाजा। ग॰ ५३. रा० ७ सिमाइत्रा=ग्रांच से गलाया। भै० १७ सिताब (शिताब)=शीघ्र । सू॰ ३ सिल=सिरा। भै० १० सिहरु=शहर, नगर। ति० १ सीउ = शिव। (ब्रह्म) ग० ७६ संन = शून्य, ब्रह्म-रंध्र जो सहस्रदल कमल के भीतर है। ग० ४५; ग्रा० १; बिभा० ५ संनित=मुसलमानो की वह प्रथा जिसमें बालक की इंद्रिय का ऊपरी चमड़ा काटा जाता है। त्र्या० ८ सुत्रादित = स्वाद के लिए। आ० २६ सुत्रानु (सूनु)=पुत्र । सि० १ सुइने = सोने, स्वर्ण । श्रा० ६ सुक=शुकदेव। मा० १ सुक्रित = सात्त्विक जन; शुक्रवार । ग० ७७ सुखाली = सुखमय । ऋ।० ३ सुतु = सुंदर । आ० १८ सुपनंतरि = स्वप्न में भी। रा० द सुरखी (सुर्ख) = ऋहरा वर्गा। ग० ७७ सुरति = त्रात्मा या त्रात्मा की त्राध्या त्मिक किर्गा। ग०३६ सुरही = सुर-हिय, हृदय में संगीत। ग० ७७ मुहेला (ले)=(१) सभ्रांत । सो० २, सू० ३ (२) पैनी । स० १८३ सूचा (ची)=शुद्ध, पवित्र (जूठे का उलटा) ब० ७; स० २०१ सूतकु=छूत। ग०४१ सूता=शयन किया। भै० १३ सेउ = शिव, ब्रह्म । गौं० ५ सेख=(शेख) पैगंबर मुहम्मद के वंशज । भै० १५ सेल=भाला। स० १८३ सेवरि = सेमल। रा० १२ सोग=शोक, दुःख। ग० ५३, ७५ सोमाही सैनाह = साधारण इशारे से ही। स० ११८

सोभी गुरि = सरल युक्ति। ग० १४; भै० १० सोधउ = शुद्ध। मा० ५ सोहंसो = (सोऽह) 'मैं वही हूँ' मंत्र का जाप। भै० १६ स्रव = सर्व, सब। बिभा० ३ स्रवणा = बिना तरलता का। ब० ३

हस=जीव। त्र्या०३१ हउमै = ग्रहंकार । ग० १०; भै० १६ हउवारी=मैं वारी जाती हूँ । त्र्या० ३५ हकु = सत्य ऋौर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर । ति० १ हज्रि = किसी बड़े का सामीप्य । भै० ११ हरनाखसु = हिरएयाच्त । बि० ४; ब० ४ हलहर (हलधर) बैल । गौं ६ हलाल = न्यायपूर्वक वध । बिभा० ४ हवाई = तोप । भै० १७ हाक = हुँकार, ललकार। सु० ४ हाड़ंबैं=ऊँचा घोष करके। त्र्या० ३७ हाल= ईश्वरावेश । स० २३६ हासै - होगै = प्रमन्न होकर रेंकना। ग० १४ हाला = हाल, कैफ़ियत। सू० ५ हिच=खीचकर। ग०३१ हिरइ=हरए। भै० २० हिवधार= घृत की धारा। स॰ १६ हुरीश्रा=लात । ब०३ हेरा=खोजने की। स॰ १८८ है या हैबर=श्रेष्ठ घोड़े। स० ३७, ११२, होरै=स्पर्धा के साथ या होड़ लगाकर करे। ग० ७१

### संत कवीर ====

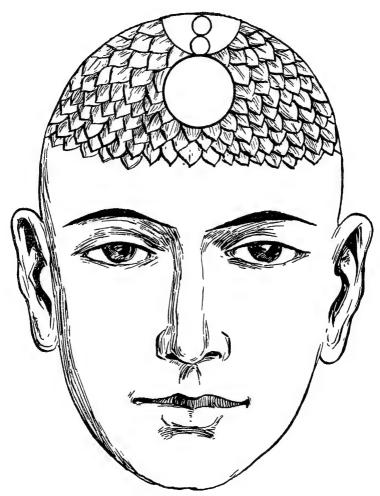

चित्र ३-सहस्रदल कमल

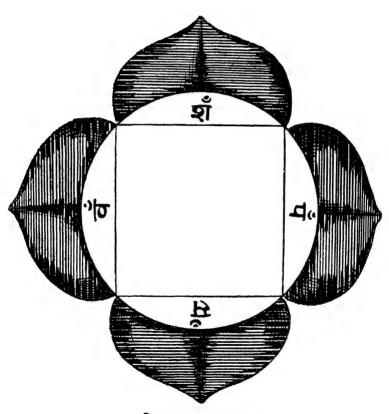

वित्र ४—मृलाधार चक्र

## संत कवीर ====

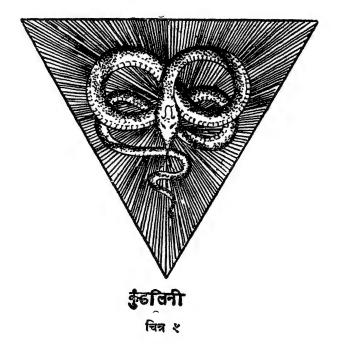

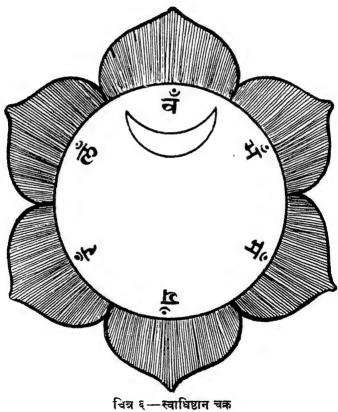

संत कबीर

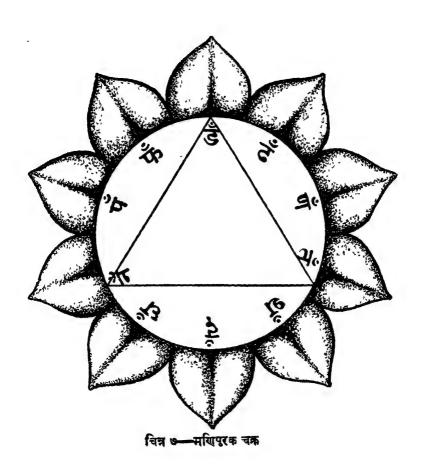

# संत कबीर ====

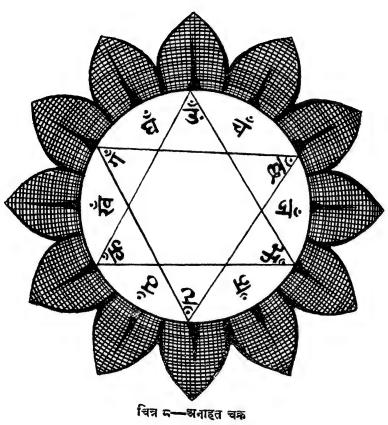

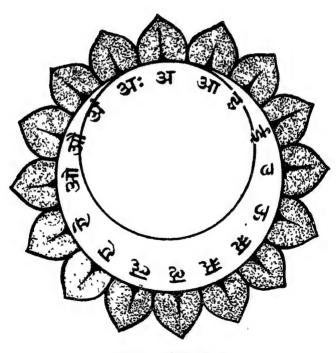

चित्र ६—विशुद्ध चक

संत कवीर =

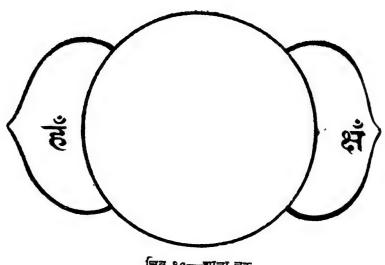

चित्र १०---ग्राज्ञा चक्र

## परिशिष्ट (घ)

# संत कवीर और कवीर ग्रंथावली के पद्यों की समानता

(पद्)

| संख्या संत कबीर                  | राग पद्य - कबीर ग्रंथावर्ल                | ी राग पद्य - विवरण                                                                                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | संख्या                                    | संख्या                                                                                                                                        |
| १ तनु रैनी मनु                   | श्रासा २४ दुलहनीं गावहु                   | गउडी १ 'संत कबीर' की पहली पंक्ति                                                                                                              |
| पुनरपि                           | मंगलचार                                   | 'कबीर ग्रं०'की दूसरी पंक्ति है।                                                                                                               |
| २ पहिला पूतु                     | " २२ एक श्रचंभा देखा                      | । '' ११ 'संत कबीर' की पहली पंक्ति                                                                                                             |
| पिछैरी माई                       | रे भाई                                    | 'कबीर ग्रं०'की दूसरीपंक्ति है।                                                                                                                |
| ३ जम ते उलटि                     | गउडी १७ स्रव हम सकल                       | १५ पहली दो पंक्तियाँ 'संतकबीर'                                                                                                                |
| भए है राम                        | कुसल                                      | में नहीं हैं।                                                                                                                                 |
| ४ देखौ भाई ज्ञान<br>की ऋाई ऋाँधी | " ४३ संतौ भाई स्त्राई<br>ज्ञानकी ऋाँधी रे | _                                                                                                                                             |
| ५ जो जन परिमिति                  | " १० चलन चलन                              | '' २४ 'संत क्तबीर' में 'कबीर ग्रं०'                                                                                                           |
| परमनु जाना                       | सबको कहत है                               | की पहली पंक्ति नहीं है।                                                                                                                       |
| ६ देइ मुहार लगामु                | " ३१ ऋपने विचारि<br>ऋसवारी                | " २५ 'संत कवीर' की पहली पंक्ति<br>'कवीर गं° की दूसरी पंक्ति है।                                                                               |
| ७ भगरा एकु                       | " ४२ भगरा एक                              | "२७ 'संत कबीर' की पाँचझीं पंक्ति                                                                                                              |
| निवेरहु                          | नबेरौ                                     | 'कबीरग्रं०'की दूसरी पंक्ति है।                                                                                                                |
| ८ पडीस्रा कवन<br>कुमति           | मारू <b>१</b> पांडे कौन कुमित             | १६ 'संत कबीर' की सातवीं तथा आठवीं पंक्तियाँ 'कबीर ग्रं०' में नहीं हैं श्रीर 'कबीर ग्रं०' की पाँचवीं तथा छठीं पंक्तियाँ संत कबीर में नहीं हैं। |

राग पद्य - कबीर प्रंथावली राग विवरण पद्य -संख्या संत कबीर संख्या संख्या ६ गरभ वास महि गउडी ७ जो पै करता गउडी ४० केवल जों त् ब्राहमण ब्रहमणी जाइस्रा' वाली पंक्ति 'संत-वरण कबीर' तथा 'कबीर ग्रं॰' दोनो में मिलती है। १० मनु करि मका भैरउ ४ पढ़ि ले काजी ६१ 'संत कबीर' की तीसरी पंक्ति 'कबीर ग्रं०' की पहली पंक्ति है। ६२ 'संत कबीर' में 'कबीर गंढ' ११ बेद कतेब कहह विभास ४ मुलां करि ल्यौ की पहली तीन पंक्तियाँ नहीं है। ६७ 'संत कबीर' की तीसरी पंक्ति १२ संतु मिलें किछ गौड १ बोलनां का 'कबीर ग्रं०' की पहली पंक्ति कहिए है तथा 'संत कबीर' की सातवीं पंक्ति 'कबीर ग्रं॰' की दुसरी पक्ति है। ७२ 'संत कबीर' की चौथी पंक्ति २ ऋवधू मेरा मन " १३ गुडुकरिगित्र्यानु राम-'कबीर गं०' की पहली पंक्ति है। कली ७५ 'संत कबीर' की तीसरी पंक्ति १४ रेमन तेरो कोड गउडी ६४ रांम रस 'कबीर ग्रं०' की पहली पंक्ति है। पाईया रे " ३६ विषिया श्रजहूँ १५ सुखु माँगत दुखु 'कबीरग्रं०' की पहली पंक्ति है। सुरति ८८ 'संत कबीर' की तीसरी पंक्ति " ३६ हरि ठग जग १६ कउनु को पूतु 'कबीर ग्रं०' की पहलीपंक्ति है। कों ६३ केवल 'चोत्रा चंदन' वाली " १६ भूठे तन कौं १७ चोत्रा चंदन पंक्ति दोनों में मिलती है। कहा मरदन " १११ 'संत कबीर' की पहली पंक्ति श्रासा १२ हरि जननी मैं १८ सुतु अपराध 'कबीर ग्रं०' की तीसरी पंक्तिहै। करत १६ जाके हिर सा गडडी २२ ऋब मोहि राम " ११४ 'संत कबीर' की तीसरी पंकि 'कबीर ग्रं०' की पहली पंक्तिहै।

#### संख्या संत कबीर राग पद्य - कबीर पंथावली राग पद्य -विवरण संख्या संख्या २० जो जन लेहि गडडी २६ निरमल निरमल गडडी १२४ 'सत कबीर' की तीसरी पंक्ति 'कबीर गं०'की पहली पंक्ति है। रांम २१ जोगी कहिह जोगु " ५१ हरि बिन भरिम " १३३ 'संत कवीर' की पहली पंक्ति 'कबीरग्रं०'की तीसरी पंक्ति है। २२ विदिश्रा न परउ विला- २ सब दुनीं संयांनीं " १४७ 'संत कबीर' की तीसरी पंकि 'कबीर गं०' की पहली पंकि है। राम- ६ त्र्राव में जाि खाँ राम- १६६ 'संत कबीर' की पहली पंक्ति २३ तरवर एकु 'कबीर मं॰' की तीसरी पक्ति है। कली श्रनंत कली २४ सासु की दुखी श्रासा २५ सेजें रहूं नैंन " २३० 'संत कबीर' की पाँचवीं पंक्ति 'कबीर ग्रं०' की पहली पंक्ति है। " १५ मेरी मेरी करतां " २४२ 'संत कबीर' की पहली पंक्ति २५ बारह बरस 'कबीर ग्रं॰' की तीसरी पंक्ति है। बालपन २६ जोगी जती तपी " भ ताथैं सेविये '' २४८ 'संत कबीर' की पहली पिक 'कबीर ग्रं०' की सातवीं पक्तिहै। नारायणां २७ बेद पुरान सभै सोरिठ ३ मन रे सर्यौ सोरिठ २६४ 'संत कबीर' की पहली पंकि 'कबीर ग्रं॰' की तीसरी पक्तिहै। २८ स्राकासि गगन गौड १ मन रे स्राइर '' २६३ सत कबीर' की पहली पंकि 'कबीर ग्रं०' की चौथी पंक्ति है। पातालि मैरउ १६ तहाँ जो रांम मैलॅ ३२ ८ 'संत कबीर' की पहली पिक २६ श्रगम द्रगम 'कबीर ग्रं०' की दूसरी पंक्ति है । ११ है हजूरि क्या " ३३० 'संत कबीर' की पहली पंक्ति ३० सो मुलां जो 'कबीर ग्रं०' की दूसरी पंक्ति है। ३४८ 'संत कबीर' की पहली पंक्ति ६ भजि गोव्यंदभूलि " ३१ गुर सेवा ते 'कबीर गं०' की तीसरी

पंक्ति है।

संख्या संत कबीर राग पद्य - कबीर ग्रंथावली राग पद्य -विवरण संख्या संख्या ३२ जब लगु मेरी भैरड १४ ऐसा ग्यांन भैक ३४६ 'संत कबीर' की पहली पंक्ति बिचारि 'कबीर ग्रं०' की तीसरी पंक्ति है। ३३ थरहर कपै बाला सूबी २ रैनि गई मित " ३६० 'संत कबीर' की पहली पंक्ति 'कबीर ग्रं०' की तीसरी पंक्ति है। ३४ बार बार हरि गउडी ७७ बार बार हरि विला- ३६२ 'संत कबीर' स्त्रीर 'कबीर ग्रं०' के शब्दों में समा-वल नता नहीं है। ३५ खसम् मरै तउ गौड ७ एक सुहागनि " ३७० 'संत कबीर' की पहली पंक्ति जगत 'कवीर ग्रं०' की दसरी पंक्ति है। ३६ प्रहलाद पठाए बसतु ४ नही छाड़ों बाबा बसंत ३७९ 'संत कबीर' की पहली पंक्ति 'कबीर ग्र०' की तीसरी पंक्ति है। " ६ मेरे जैसे वनिज " ३८३ 'संत कबीर' की पहली पंक्ति ३७ नाइक एक 'कबीर ग्रं०' की दसरी पंक्ति है। ३८ पंडित जन माते " २ सब मदिमाते " ३८७ 'संत कबीर' की पहली पंक्ति 'कवीर ग्रं०' की तीसरी पकि है। ३६ कहा नर गरबसि सारंग १ कहा नर गरबसि धना- ४०० दोनों की पाँचवीं पंक्तियाँ श्री भिन्न हैं।

# (सलोक)

|     |    |                        | सलोक       | -                           | 58-   | साखी-      |                          |
|-----|----|------------------------|------------|-----------------------------|-------|------------|--------------------------|
| संव | खा | संत कबीर               | संख्या     | कबीर ग्रंथावली              | संख्य | ा संख्या   | विवरण                    |
| 8   | कड | ीर गूंगा हूस्रा        | १८३        | गूंगा हूवा                  | २     | १०         | शब्दो में श्रसमानता है।  |
| २   | "  | तूं तूं करता           | २०४        | तूं तूं करता                | પૂ    | 3          | 'संत-कबीर' की दूसरी      |
|     |    |                        |            |                             |       |            | पक्ति 'कबीर-ग्रं०' की    |
|     |    |                        |            | 1.1                         |       |            | दूसरी पंकि से भिन्न है।  |
| ş   | ,, | स्ता किश्रा            | १२८        | कबीर सूता क्या              | પૂ    | 88         | शब्दों में श्रसमानता है। |
| ४   | "  | "                      | ३२६        | "                           | ¥     | १२         | 9,7                      |
| પૂ  | "  | ,,                     | १२७        | "                           | પૂ    | १३         | **                       |
| -   |    |                        |            | केसौ कहि कहि                |       | १६         | **                       |
| હ   | "  | लूटना हैत              | ४१         | लूटि सकै तौ                 | ৩     | રપૂ        | **                       |
| 2   | ,, | रैनाइर विछो-<br>रिश्रा | १२६        | रैणां दूर विछोहिया          | * ११  | <b>ጸ</b> ጸ | 9>                       |
| з   | "  | गंग जमुन               | १५२        | गग जमुन उर                  | १८ (  | (१०) ३     | >>                       |
| १०  | ,, | मेरा मुभ महि           | २०३        | मेरा मुक्तमें कुछ           | १६    | ₹          | "                        |
| ۶ ۶ | ,, | कूकर राम               | ७४         | कबीर कृता राम               | २०    | १४         | ,,                       |
| १२  | "  | न उवति स्रापनी         | <b>C</b> 0 | कबीर नौबति स्त्रा-<br>पर्गी | २०    | (१२) १     | <b>&gt;</b>              |
| १३  | ,, | राम नामु               | २२६        | राम नाम जाएया               | २४    | ३३         | ,,                       |
| १४  | ,, | दीनु गवाइस्रा          | १३         | दीन गँवाया दुनीं            | રપૂ   | ४३         | 55                       |
|     |    |                        |            | दुनिया के घोखै              |       |            | "                        |
| १६  | ,, | ऊजल पहिरहि             | ३४         | उजल कपड़ा पहरि              | २६    | પ્ર        | "                        |
|     |    |                        |            | मन जागौं सब                 |       | ঙ          | ,,                       |
|     |    |                        |            | मैं जांन्यूं पढ़िबौ         |       |            | "                        |
| ३१  | "  | लेखा देना              | २०१        | लेखा देणां सोहरा            | ४२    | (२२) २     | ,                        |

|    |    |               | सत्तोक-     |                   | व्रष्ट- | साखी-      |                                         |
|----|----|---------------|-------------|-------------------|---------|------------|-----------------------------------------|
|    |    |               |             | कबीर ग्रंथावली    |         |            | विवरगा                                  |
| २० | क  | रीर जोरी कीए  | १८७         | जोरी कीया जुलुम   | ४३      | 3          | शब्दों में त्र्रसमानता है।              |
|    |    |               |             | पाहरा केरा पूतला  |         |            | 35                                      |
| २२ | 55 | निरमल बूँद    | १६५         | निरमल वूद श्रका   | स४७     | १          | 'संत-कबीर' की दूसरी                     |
|    |    |               |             |                   |         |            | पंक्ति 'कबीर ग्रं०' की                  |
|    |    |               |             |                   |         |            | दूसरी पंक्ति से भिन्न है।               |
| २३ | 55 | चंदन का       | ११          | कवीर चंदन का      | ५०      | O          | शब्दों में श्रसमानता है।                |
| २४ | "  | संतु न छाड़ै  | १७४         | संत न छाड़े संतई  | પ્રશ    | २          | ,,                                      |
|    |    |               |             | जिन्य कुछ जांएयां |         | ६          | ,,                                      |
|    |    |               |             | जिहि पैंडै पंडित  |         | પૂ         | , ,,                                    |
| २७ | 55 | हरदी पीऋरी    | ५६          | कबीर हरदी पीयरी   | ' ዺሄ    | 3          | <b>3</b> 7                              |
| २८ | ,, | धरती श्ररु    | २०२         | धरती श्ररू श्रसमा | न५४     | <b>१</b> १ | ,,                                      |
|    |    |               |             | दावै दाभण होत     |         | 9          | ,,                                      |
| ३० | "  | ना इम की आ    | ६२          | नां कुछ किया      | ६१      | (३८) १     | ,,                                      |
| ३१ | ,, | सात समुंदहि   | <b>5</b> १  | सात समंद की       | ६२      | પૂ         | "                                       |
| ३२ | 15 | मरता मरताजगु  | 35          | मरता मरतां जग     | ६४      | ų          | ,,                                      |
| ३३ | 33 | बैदु मूत्र्या | ६६          | बैद मुवा रोगी     | ६४      | ફ          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ३४ | 33 | निगुसाऍ बहि   | પૂર         | निगुसांवां बहि    | ६५      | ११         | ,,                                      |
|    |    |               |             | रोडा है रही       |         | 83         | ,,                                      |
|    |    |               |             | ऐसा कोई नां       | ६६      | 8          | ,,,                                     |
| ३७ | "  | जिसु मरनै ते  | २२          | जिस मरनैं थैं     | ६६      | १          | ,,                                      |
| ३८ | "  | सती पुकारै    | <u>ح</u> از | सती पुकारै सलि    | ७१      | ३३         | ,,                                      |
| ३९ | 33 | दाता तरवरु    | २३०         | दाता तरवर दया     | ৩৩      | V          | ,,                                      |
| ४० | "  | हरि हीरा जन   | १६२         | हरि हीरा जन जौह   | री७८    | •          | ,,                                      |
| ४१ | 22 | लोगु कि निंदै | ४६          | लोग विचारा नींदर् | ६ ८२    | ,          | 75                                      |

|                          | सर्त्वोक-               | पृष्ठ-       | साखी-                         |
|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|
| संख्या संत कबीर          |                         | संख्या       | संख्या विवरण                  |
| ४२ कबीर हज काबै          | १६८ हज काबै ह्वं ह्वं   | 54           | ६ शब्दो में त्र्रसमानता है।   |
| ४३ " सतिगुर सूरमे        | १९४ सतगुर सांचा सूरि    | वां १        | 99                            |
| ४४ " श्रंबर घनहरु        | १२४ श्रंबर कुंजां कुरलि | याँ ७        | ۶ "                           |
| ४५ ,, चकई जउ             | १२५ चकवी बिछुटी रैरि    | ण ७          | ₹ "                           |
| ४६ ,, बिरह भुयंगमु       | ७६ बिरह भुवंगम तन       | 9            | ₹5 ,,                         |
| ४७ कबीरा एकु श्रचंभट     | १५४ एक स्रचंभा देखिय    | ा ७७         | ₹ ,,                          |
| ४८ कबीर भली भई           | १७७ भली भई जु           | 88           | <b>१</b> ८ ,,                 |
| ४६ ,, त्र्रासा करीत्र्रै | ६५ स्रासा एक जु         | 23           |                               |
|                          |                         |              | समान है।                      |
| ५०,, गरबुन कीजीश्रै      | ३⊂ कबीर कहा गरबियौ      | २१           | १० शब्दों में त्र्रसमानता है। |
| પ્રશ્,, ,,               | ३७ ,, ,,                | २१           | ११ ,,                         |
| પ્ર <b>,</b> , ,,        | ٧٠ ,, ,,                | २१           | ٤ ,,                          |
| ५३ ,, हाड जरे            | ३६ हाड जलै ज्यू         | २२           | १६ "                          |
|                          | १५६ माया तजी तौ         | ३४           | १७ ,,                         |
| तजी                      |                         |              |                               |
| ५५ ,, जोरी कीए           | १८७ जोरी करि जिबहै      | ४२           | ς "                           |
|                          | १८८ खूब खांड़ है        |              | १२ "                          |
|                          | ८८ मारी मरूं कुसंग      |              | ٧ ,,                          |
| ५८ ,, जैसी उपजै पेड़     | १५३ जैसी उपजै पेड स्ं   | <b>પ્ર</b> હ | <b>9</b>                      |

# **अनुक्रमणिका**

| प्रथम पंक्ति                             | पृष्ठ संख्या | राग     | पद्य-संख्या  |
|------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
| श्रगनि न दहै पवनु-नही मगनै               | ६१           | गउड़ी   | <b>%</b> =   |
| श्रगम दुगम गड़ि रचित्रो बास              | २२६          | भैरउ    | 38           |
| श्र <sub>चरज</sub> एकु सुनहु रे पंडीश्रा | <b>ર</b>     | सिरी    | 2            |
| श्रनभउ किनै न देखिया बैरागीश्रड़े        | 188          | मारू    | =            |
| ग्रब मोकउ भए राजा राम सहाई               | ४३           | गउड़ी   | 80           |
| श्रव मोहि जलत राम जलु पाइश्रा            | 3            | "       | 3            |
| श्रमलु सिरानो लेखा देना                  | 388          | सूही    | Ę            |
| श्रलहु एकु मसीति बसतु है                 | २४३          | विभास   | 2            |
| श्रवतरि श्राइ कहा तुम कीना               | 180          | सूही    | 9            |
| श्रवर मूए किश्रा सोगु करीजे              | 38           | गउड़ी   | 38           |
| श्रवित श्रलह <b>न्र</b> उपाइश्रा         | 288          | विभास   | ३            |
| ग्रसथावर जंगम कीट पतंगा                  | 94           | गउड़ी   | 35           |
| श्रहिनिसि एक नाम जो जागे                 | ३७           | ,,      | <b>રૂ</b> પ્ |
| ग्रैसो श्रचरज्ञ देखिश्रो कबीर            | १६           | "       | 38           |
| श्रेसो इहु ससारु पेखना                   | १४२          | बिलावलु | 9            |
| श्राकासि गगन पातालि गगनु है              | 3 & &        | गौंड    | 3            |
| <b>छापे पावक श्रापे पवना</b>             | ३४           | गउडी    | 33           |
| श्रास पास घन तुरसी का विरवा              | ६६           | ,,      | ६६           |
| इंद्रलोक सिव लोकहि जैबो                  | 388          | धनासरी  | 8            |
| इकतु पतिर भरि उरकट कुरकट                 | 88           | श्रासा  | 8            |
| इनि माइश्रा जगदीस गुसाई                  | १६०          | विजावलु | 8            |
| इसु तन मन मधे मदन चोर                    | २३४          | बसंतु   | ¥            |
| इहु धनु मेरे हरि के नाउ                  | २०६          | भैरउ    | 9            |
| उद्क समुंद सलल की साखिष्रा               | 988          | मारू    | 8            |
|                                          |              |         |              |

| उपजै निपजे निपजि समाई                | 93    | गउड़ी   | 33      |
|--------------------------------------|-------|---------|---------|
| उलटत पवन चक्र खटु भेदे               | *0    | गउड़ी   | 80      |
| उलिट जाति कुल दोऊ बिसारी             | २१२   | भैरड    | 9       |
| उसतति निंदा दोऊ बिबरजित              | 200   | केदारा  | 9       |
| एक जोति एका मिली                     | ধ্দ   | गउड़ी   | **      |
| एकु कोटि पंच सिकदारा                 | 949   | सूही    | ٠.<br>ب |
| एकु सुन्रानु के घरि गावणा            | 9     | सिरी    | 9       |
| श्रोइ जु दीसहि श्रंबरि तारे          | 39    | गउड़ी   | 28      |
| श्रंतरि मैलु जे तीरथ नावै            | 320   | श्रासा  | 30      |
| श्रंधकार सुखि कबहि न सोई है          | 90    | गउड़ी   | ,<br>=  |
| कउनु को पूतु पिता को का को           | ४२    | "       | 3,8     |
| कत नही ठउर मूलु कत लावउ              | २३    | ,,      | 23      |
| कवन काज सिरजे जग भीतरि               | ३ ८ इ | रामकली  | 5       |
| करवतु भला न करवट तेरी                | १२४   | श्रासा  | 34      |
| कहा नर गरबसि थोरी बात                | 238   | सारंग   | 3       |
| कहा सुत्रान कड सिंम्रिति सुनाए       | 330   | श्रासा  | ₹0      |
| काइ्त्रा कलालिन लाहिन मेलउ           | १७६   | रामकली  | 9       |
| काम क्रोध त्रिसना के लीने            | २०३   | केदारा  | ૪       |
| कालवूत की हसतनी मन बउरा रे           | ६०    | गउड़ी   | ४७      |
| काहू दीन्हे पाट पटंबर                | १०६   | श्रासा  | 98      |
| किया जपु किया तपु किया वत पूजा       | 5     | गउड़ी   | Ę       |
| किन्रा पड़ीन्त्रे किन्ना गुनीन्त्रें | 336   | सोरि    | 6       |
| किउ लीजै गढु बंका भाई                | 258   | भैरउ    | 30      |
| किनही बनजिन्ना कांसी ताबा            | २०१   | केदारा  | 2       |
| कीउ सिंगारु मिलन के ताई              | 320   | श्रासा  | ३०      |
| कूटन सोई जुमन कउ कूटै                | 108   | गौंड    | १०      |
| कोऊ हरि समानि नही राजा               | १४६   | बिलावलु | ·       |
| कोटि सूर जाकै परगास                  | २२=   | भैरउ    | ٠<br>२٥ |
| कोरी को काडू मरसु न जानां            | 378   | ग्रासा  | 3,5     |
|                                      |       |         | •       |

## त्र**नुक्रम**णिका (पद)

| कंचन सिउ पाईंग्रौ नहीं तोिब            | ₹ %   | गउडी    | 98  |
|----------------------------------------|-------|---------|-----|
| खट नेम करि कोठड़ी बांधी                | ७६    | "       | 9 3 |
| खसमु मरै तउ नारि न रोवै                | 300   | गाँड    | •   |
| गगन नगरि इक बूंद न बरखे                | 905   | त्रासा  | 92  |
| गगनि रसाल चुत्रे मेरी भाठी             | 3.5   | गउड़ी   | 20  |
| गज नव गज दस गज इकीस                    | १७    | ••      | 48  |
| गज साढे तै तै घोतीग्रा।                | 8 3   | श्रामा  | ₹   |
| गरभ वास महि कुलु नही जाती              | 3     | गउडी    | (9  |
| गुड् करि गित्रानु धित्रानु करि महूत्रा | 300   | रामकली  | ?   |
| गुर चरण लागि हम विनवता                 | 80    | श्रासा  | 1   |
| गुर सेवा ते भगति कमाई                  | 518   | भैरड    | 8   |
| ग्रिहि सोभा जाकै रे नाहि               | 309   | गौंड    | =   |
| <b>ग्रिहु तजि बनखंड जाई</b> ग्रे       | 148   | बिलावलु | 3   |
| गंग गुसाइनि गहिर गंभीर                 | २२४   | भैरउ    | 3=  |
| गंगा के संग सिलता विगरी                | 230   | *1      | ¥   |
| चरन कमल जा के रिदे बसहि                | 983   | बिलावलु | 9 2 |
| चारि दिन श्रपनी नउबति चले बजाइ         | २०४   | केदारा  | Ę   |
| चारि पाव दुइ सिंग गुंग मुख             | 3 2=  | गुजरी   | 3   |
| चोश्रा चंदन मरदन श्रंगा                | १स    | गउद्गी  | 95  |
| चंदु सूरज दुइ जोति सरूपु               | 320   | रामकली  | 8 8 |
| जउ तुम्ह मोकउ दूरि करत हउ              | 983   | मारू    | *   |
| जउ मै रूप कीए बहुतेरे                  | 99=   | श्रासा  | २म  |
| जिंग जीवनु श्रैसा सुपने जैसा           | 390   | **      | २७  |
| जनम मरन का असु गङ्ग्रा                 | 165   | विलावलु | 33  |
| जब जरीश्रे तब होइ भसम तनु              | 939   | सोरडि " | ' २ |
| जब लगु तेलु दीवे मुखि बाती             | 33    | श्रासा  | 8   |
| जब लगु मेरी मेरी करें                  | २ २ १ | भैरड    | 18  |
| जब हम एको एकु करि जानिश्रा             | ¥     | गउड़ी   | ₹   |
| जम ते उत्तरि भए हैं राम                | 38    | "       | 3 @ |
|                                        |       |         |     |

| जल महि मीन माइग्रा के बेधे    | 298  | भैरउ   | १३         |
|-------------------------------|------|--------|------------|
| जिल है सृतकु थल है सूतकु      | 88   | गउडी   | 89         |
| जह कछु ग्रहा तहा किछु नाही    | **   | 29     | <b>१</b> २ |
| जाके निगम दूध के ठाटा         | १३४  | सोरि   | ¥          |
| जाकै हरि सा ठाकुरु भाई        | 48   | गउडी   | <b>२२</b>  |
| जिउ किप के कर मुसिट चनन की    | ६२   | ,,     | 48         |
| जिउ जल छोडि बाहरि भड्छो मीना  | 9 9  | गउडी   | 94         |
| जिनि गड़ कोट कीए कंचन के      | 188  | मारू   | Ę          |
| जिह कुलि पूत न गित्रान बीचारी | 20   | गउडी   | 24         |
| जिह बाम्ह न जीस्रा जाई        | 134  | सोरिं  | Ę          |
| जिह मरने सभु जगतु तरासित्रा   | २२   | गउडी   | 20         |
| जिह मुखि बेदु गाइत्री निकसै   | 320  | रामकली | ¥          |
| जिह मुखि पांचड ग्रंम्रित खाए  | ३४   | गउडी   | 3 2        |
| जिह सिमरनि होइ मुकति दुश्रारु | १८४  | रामकली | 8          |
| जिहि सिरि रचि रचि बाधत पाग    | ३७   | गउडी   | રૂપ        |
| जीवत पितर न मानै कोऊ          | ४८   | ,,     | 84         |
| जीवत मरे मरे फुनि जीवे        | 88   | "      | ४६         |
| जेते जतन करत ते डूबे          | 48   | 97     | ४६         |
| जैसे मंदर महि बलहर न ठाहरै    | १७३  | गौंड   | 8          |
| जो जन परमिति परमनु जाना       | 9 ?  | गउडी   | 90         |
| जो जन लेहि खसम का नाउ         | २८   | ,,     | २६         |
| जो जनु भाउ भगति कछु जानै      | 983  | धनासरी | 3          |
| जो पाथर कउ कहते देव           | २१८  | भैरउ   | १२         |
| जोइ खसमु है जाइश्रा           | २३२  | बसंतु  | 3          |
| जोगी कहहि जोगु भल मीठा        | 48,  | गउडो   | 28         |
| जोगी जती त्रवी संनिम्रासी     | 84   | श्रासा | ¥          |
| जोति की जाति जाति की जोती     | 99   | गउडी   | 8          |
| जोनि छाडि जड जउ महि ग्राइग्रो | ६४   | ,,     | ६२         |
| क्कगरा एकु निवेरहु राम        | ક્ષ્ | 9 0    | 85         |
|                               |      |        |            |

## अनुक्रमणिका (पद्)

| २०४             | केंदारा | ¥                                       |
|-----------------|---------|-----------------------------------------|
| 3 2 8           | विलावलु | 5                                       |
| 998             | श्रासा  | २४                                      |
| 3 = 3           | रामकली  | Ę                                       |
| 49              | गउडी    | ४८                                      |
| ३७८             | रामकली  | Ę                                       |
| 9 & 8           | गौंड    | Ę                                       |
| <b>១</b> ខ      | सूही    | 2                                       |
| 840             | ,,      | 8                                       |
| 345             | बिलावलु | ø                                       |
| 885             | धनासरी  | 2                                       |
| 985             | रामकली  | 90                                      |
| १३३             | सोरि    | 8                                       |
| 955             | रामकली  | 12                                      |
| 22              | गउडी    | 39                                      |
| ४६              | 7.9     | ४३                                      |
| 384             | मारू    | 9                                       |
| 904             | गौड     | 33                                      |
| Q               | गउडी    | Ş                                       |
| १६५             | गौंड    | 2                                       |
| १६=             | ,,      | *                                       |
| ३६              | गउडी    | ३४                                      |
| <del>२</del> ३६ | बसंतु   | ş                                       |
| २०७             | भैरउ    | Ę                                       |
| 144             | विलावलु | 28                                      |
| २१३             | भैरउ    | Ę                                       |
| 8 હ             | गउडी    | 99                                      |
| 3=8             | आरू     | ę                                       |
| 992             | श्रासा  | २३                                      |
|                 |         | 9 भ श श श श श श श श श श श श श श श श श श |

| पहिली करूपि कुजाति कुलखनी       | 977        | श्रासा  | ३२     |
|---------------------------------|------------|---------|--------|
| पाती तारे मालिनी पाती पाती जीउ  | 308        | "       | 38     |
| पानी मैला माटी गोरी             | ६३         | गउडी    | ६०     |
| पापु पुंनु दुइ बैल विसाहे       | <b>५</b> २ | **      | 88     |
| पिंडि मुझै जीउ किह घरि जाता     | २०         | ,,      | 9 ==   |
| पेवकड़े दिन चारि है             | ४३         | ,,      | 40     |
| पंडित जन माते पढ़ि-पुरान        | २३१        | बसंतु   | ·<br>₹ |
| पंथु निहारै वामनी               | ६=         | गउडी    | ६२     |
| पंद्रह थिती सात बार             | 58         | ,,      | ७६     |
| प्रहत्वाद पठाए पड़नसाल          | २३३        | बसंतु   | *      |
| फीलु रवाबी बलदु पखावज           | <b>६</b> ६ | श्रासा  | Ę      |
| फुरमानु तेरा सिरै ऊपरि          | ७२         | गउडी    | इध     |
| बट्टग्रा एकु बहतरि ग्राधारी     | 89         | श्रासा  | 9      |
| बनहिं बसे किउ पाईग्रे           | 380        | मारू    | २      |
| बहु परपंच करि परधनु लिश्रावै    | १३⊏        | सोरि    | 8      |
| बाती सूकी तेलु निख्टा           | 303        | श्रासा  | 99     |
| बापि दिलासा मेरो कीन्हा         | 8 8        | 37      | 3      |
| बार बार हरि के गुन गावउ         | 50         | गउडी    | 99     |
| बारह बरस बालपन बीते             | 304        | श्रासा  | 84     |
| बावन श्रद्धर लोक त्रै           | 95         | गउडी    | ७४     |
| बिखिन्ना बिन्नापिन्ना सगत संसार | २६         | "       | 28     |
| बिदिग्रा न परउ बादु नही जानउ    | १५३        | बिलावलु | २      |
| बिनु सत सती होइ कैसे नारि       | २४         | गउडी    | २३     |
| बिपल वसत्र केते है पहिरे        | 90         | "       | ६७     |
| बिंदु ते जिनि पिंदु कीश्रा      | 333        | श्रासा  | 23     |
| ब्रुत पूजि पूजि हिंदू मृए       | 930        | सोरिं   | 9      |
| बेद कतेब इफतरा भाई              | १४६        | तिखंग   | 9      |
| बेद कतेब कहहु मत सूठे           | ₹8₹        | विभास   | 8      |
| बेद की पुत्री सिंम्रिति भाई     | ३२         | गउडी    | ३०     |
| S.                              |            |         |        |
|                                 |            |         |        |

## श्रनुक्रमणिका (पद)

| बेद पुरान सभै मत सुनि कै              | १३२   | सौरिंड   | ą          |
|---------------------------------------|-------|----------|------------|
| बंधचि बंधनु पाइश्रा                   | १८६   | रामकत्ती | 90         |
| भुजा बांधि भिला करि डारिश्रो          | 360   | गौंड •   | ષ્ટ        |
| भूखे भगति न कीजै                      | 180   | सोरिं    | 99         |
| मउली धरती मउलिया श्रकासु              | २३०   | बसंतु    | 9          |
| माधउ जल की पियास न जाइ                | 8     | गउडी     | 2          |
| मन का सुभाउ मनहि बिन्नापी             | ३०    | ,,       | २८         |
| मन रे छाडहु भरमु प्रगटु होइ नाचहु     | 9     | **       | ६८         |
| मनु करि मका किबला करि देही            | २०६   | भैरउ     | 8          |
| मरन जीवन की संका नासी                 | २४२   | विभास    | 9          |
| माई मोहि श्रवरु न जानिश्रो श्राना नां | 99    | गउडी     | ૭૪         |
| माता जूठी विता भी जूठा                | २३७   | बसंतु    | •          |
| माथे तिलकु हथि माला बाना              | 233   | भैरउ     | Ę          |
| मुसि मुसि रोवें कबीर की माई           | 3 2 8 | गूजरी    | ę          |
| मुंद्रा मोनि दइश्रा करि सोली          | 352   | रामकली   | (9)        |
| मेरी बहुरीया को धनीया नाउ             | १२३   | श्रासा   | 38         |
| मैला ब्रहमा मैला इंदु                 | २०८   | भैरउ     | ×          |
| रहु रहु री बहुरीग्रा घृंघटु जिनि काढै | १२४   | श्रासा   | <b>3</b> 8 |
| राखि लेहु हम ते विगरी                 | 340   | विखावलु  | Ę          |
| राजन कउनु तुमारै श्रावै               | 380   | मारु     | 3          |
| राजा राम तूं श्रेसा निरभड             | ७२    | गउडी     | ७२         |
| राजास्त्रम मिति नही जानी तेरी         | 280   | सारंग    | ?          |
| राम जपड जीश्र श्रैसे श्रैसे           | ६४    | गउडी     | ६१         |
| राम सिमरि राम सिमरि                   | १४४   | धनासरी   | ¥          |
| शमु सिमरु पञ्जताहिगा मन               | 388   | मारु     | 99         |
| रिधि सिधि जा कउ फुरी तब               | 383   | **       | 3          |
| री कलवारि गवारि मूढ मति               | २०२   | केदारा   | ą          |
| रे जीश्र निलज लाज तुहि नाही           | 83    | गउडी     | ३म         |
| रे मन तेरो कोइ नहीं                   | ६७    | ,,,      | ६४         |
| रोजा धरै मनावै श्रबहु                 | 338   | ग्रासा   | 3.5        |

#### संत कवीर

| लख चउरासीह जीश्र जोनि महि         | ७३         | गउडी    | 190      |
|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| तंका सा कोटु समुंद सी खाई         | 333        | श्रासा  | <b>૱</b> |
| सतरि सैइ सलार है जाके             | 255        | भैरङ    | 98       |
| सनक सनद ऋंतु नहीं पाइस्रा         | 300        | श्रासा  | 30       |
| सनक सनंद महेस समानां              | 383        | धनासरी  |          |
| सभु कोई चलन कहत है ऊहां           | २२३        | भैरउ    | 9 ફ      |
| सरपनी ते ऊपरि नही बलीग्रा         | 308        | श्रासा  | 38       |
| सरीर सरोवर भीतरे त्राछै           | 189        | बिलावलु | 90       |
| सासु की दुखी ससुर की पित्रारी     | 334        | त्रासा  | २४       |
| सिव की पुरी बसे बुधि सारु         | २१६        | भैरड    | 90       |
| सुखु मांगत दुखु घागे घावे         | ३८         | गउडी    | ३६       |
| सुतु श्रपराध करत है जेते          | १०२        | श्रासा  | 9 2      |
| सुरग बासु न बाछीत्र्ये            | ६६         | गउडी    | ६३       |
| सुरति सिन्निति दुइ कंनी मंदा      | <b>२</b> ६ | ,,      | ४३       |
| सुरह की जैसी तेरी चाल             | २३८        | बसंतु   | 5        |
| सुंन संधिया तेरी देव              | २४६        | विभास   | ¥        |
| सो मुलां जो मन सिउ लरै            | २१७        | भैरउ    | 99       |
| संतहु मन पवने सुखु बनिया          | 3 \$ 8     | सारि    | 90       |
| संता मानउ दूता डानइ               | 308        | रामकली  | 8        |
| संतु मिलै किञ्जु सुनीग्रै कहीग्रै | १६४        | गौंड    | 3        |
| संधित्रा प्रात इस्नानु कराही      | ঙ          | गउडी    | ¥        |
| हज हमारी गोमती तीर                | 303        | श्रासा  | 93       |
| हम घरि सूत तनहि नित ताना          | 998        | 37      | २६       |
| हम मसकीन खुदाई बंदे               | 300        | ,,      | 90       |
| हरि जसु सुनिह न हरि गुन गाविह     | ४७         | गउडी    | 28       |
| हरि बिनु कउनु सहाई मन का          | 583        | सारंग   | ą        |
| हिंदू तुरक कहा ते श्राए           | 85         | श्रासा  | 5        |
| हीरे हीरा बेधि पवन मनु            | 3 2 3      | 5 9     | 3 8      |
| ह्रदै कपटु मुख गित्रानी           | १३७        | स्रोरिं | =        |
|                                   |            |         |          |

# अनुक्रमणिका (सलोक)

| प्रथम पंक्ति               | सलोक पृष्ठ संख्या | सलोक संख्या |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| श्राठ जाम चउसठ घरी         | २ = २             | २३४         |
| अच भवन कन कामनी            | २७०               | 340         |
| कबीर अलह की करि बंदगी      | २७४               | १८६         |
| ,, श्रवरह कउ उपदेसते       | २६ २              | 8 =         |
| ,, त्राई मुक्तहि पहि       | २४०               | 5           |
| ,, श्राखी केरे माटुके      | २८३               | २२७         |
| ,, श्रासा करीश्रे राम की   | २६२               | ६४          |
| कबीर इह चेतावनी            | २४४               | 88          |
| ,, इहु तनु जाइगा कवनै      | २४२               | २८          |
| ,, सकहु                    | २५२               | 20          |
| कबीर ऊजल पहिरहि कापरे      | ₹₹ ३              | <b>\$</b> 8 |
| कबीर एक घड़ी आधी घरी       | रदर               | २३२         |
| ,, एक मरंते दुइ मुए        | २६१               | 89          |
| कबीर भ्रैसा एकु श्राधु जो  | 288               | Ł           |
| ,, श्रीसाको नहीं इह        | २६०               | <b>5</b> 9  |
| ,, श्रैसाको नहीं मंदर      | 19                | <b>5</b> 2  |
| ,, श्रुँसा कोई न जनमिश्रो  | २४४               | 85          |
| ,, श्रेंसा जंतु इकु        | २६८               | 356         |
| ,, श्रेसा बीजु बोइ         | २८३               | २२६         |
| ,, श्रेंसा सतिगुरु जे मिलै | २४७               | *8          |
| ,, श्रेसी होइ परी          | २४६               | 9           |
| कबीर श्रंबर घनहरू छाड्श्रा | २६ ६              | 358         |
| कबीर कउडी कउड़ी जोरि के    | २६ ह              | 388         |

| ,, कसउटी राम की               | २४३  | 22    |
|-------------------------------|------|-------|
| ,, कसतूरी भइच्चा              | २६६  | 181   |
| ,, काइश्रा कजली बनु भइया      | २८०  | 228   |
| ,, काइम्रा काची कारवी         | ,,   | 222   |
| ,, कागद की श्रोबरी            | २,६८ | 330   |
| ,, काम परे हिर सिमरीश्रे      | २७२  | 9 6 3 |
| ,, कारनु बपुरा किन्ना करे     | २६२  | 80    |
| ,, कारनु सो भइश्रो            | २६७  | 933   |
| ,, कालि करंता श्रवहि करु      | २६⊏  | 38=   |
| ,, कीचड़ि स्राटा गिरि परिस्रा | २७६  | 214   |
| ,, कुकर भडकना                 | २७=  | 308   |
| ,, ,, रामको                   | २४६  | ७४    |
| ,, केसो केसो कूकी श्रे        | २८०  | २२३   |
| ,, कोडी काड की                | २७३  | १७२   |
| ,, कोठे मंडप हेतु करि         | २८०  | २१८   |
| ,, कंचन के कुंडल बने          | २४६  | 8     |
| कबीर खिथा जिल कोइला भई        | २४४  | 85    |
| ,, खूबु खाना खीचरी            | २७४  | १८८   |
| ,, खेह हुई तउ किन्रा भइन्ना   | २७०  | १४८   |
| कबीर गरबु न कीजीश्रे ऊचा      | २५४  | ३८    |
| ,, नाम                        | ,,   | ३७    |
| ,, ,, देही                    | ,,   | 80    |
| "                             | 248  | 38    |
| ,, गहगचि परिश्रो कुटुब कै     | २६६  | १४२   |
| ,, गागरि जल भरी               | २४६  | ७३    |
| ,, गुरु लागा तब जानीश्रे      | २७४  | 328   |
| ,, गूँगा हुन्रा बाबरा         | २७६  | 983   |
| ,, गंग जमुन के श्रंतरे        | २७०  | १४२   |
| ,, गंगा तीर जुघर करहि         | २४६  | 48    |
| १०                            |      |       |

## श्रनुक्रमणिका (सलोक)

| कबीर घाणी पीड़ते               | २७८          | २०७        |
|--------------------------------|--------------|------------|
| कबीर चकई जउ निसि बीछुरै        | २६६          | १२४        |
| ,, चतुराई श्रति घनी            | २६४          | 308        |
| ,, चरन कमल की मउज को           | <b>२</b> ६६  | 9 2 9      |
| ,, चावल कारने                  | ३७६          | 233        |
| ,, चुगै चितारै भी चुगै         | २६६          | १२३        |
| ,, चोट सुहेली सेल की           | २७१          | १८३        |
| ,, चंदन का बिरवा भला           | २५०          | 99         |
| कबीर जड ग्रिहु करिह त धरमु करु | <b>२</b> म ३ | २४३        |
| ,, जउ तुहि साध पिरंम की पाके   | ,,           | 280        |
| ,, ,, सीसु                     | <b>3</b> 7   | २३६        |
| ,, जग महि चेतिश्रो जानिकै      | २६२          | 88         |
| ,, जगु काजल की कोठरी           | २४२          | २ ६        |
| ,, जगु बाधिश्रो जिह जेवरी      | २६५          | 990        |
| ,, जपनी काठ की                 | 248          | ७२         |
| ,, जम का ठेंगा बुरा है         | २६०          | ৩=         |
| ,, जा कउ खोजते                 | २६ ३         | 59         |
| ,, जा घर साध न सेवी ऋहि        | २७६          | 483        |
| ,, जादिन हउ मूत्रा             | 385          | Ę          |
| ,, जाति जुलाहा किश्रा करें     | <b>२</b> ६०  | <b>5 2</b> |
| ,, जिनहुकिछूजानिश्रानहीं       | २७४          | 959        |
| ,, जिसु मरने ते जगु डरै        | २४२          | २ <b>२</b> |
| ,, जिह दर श्रावत जातिश्रहु     | २४८          | <b>६</b> ६ |
| ,, जिह मारगि पंडित गए          | २७२          | १६४        |
| ,, जीश्र जुमारहि जोरु करि      | २७७          | 388        |
| ,, जेते पाप कीए                | २६३          | ४०४        |
| ,, जैसी उपजे पेड ते            | २७०          | १४३        |
| ,, जो मै चितवउ ना करें         | २८०          | 398        |
| ,, जो इम जंतु बजावते           | २६३          | १०३        |
|                                |              |            |

| ,, जोरी कीए जुलमु है          | See to       |            |
|-------------------------------|--------------|------------|
|                               | <i>२७४</i>   | 320        |
| ,, जोर कीश्रा सो जुलमु है     | 299          | २००        |
| कबीर मंखुन मंखी ग्रै          | २४३          | 3 8        |
| कबीर टालै टोले दिनु गङ्ग्रा   | २७८          | २०८        |
| कबीर ठाकुरु पूजिह मोलि ले     | २६⊏          | 124        |
| कबीर डगमग किन्ना करहि         | २४६          | ર          |
| ,, डूबहिगे रे बापुरे          | २७२          | 380        |
| ,, डूबाथापै उबरिश्रो          | २४=          | ६७         |
| कबीर तरवर रूपी रामु है        | २८१          | २२८        |
| ,, ता सिउ प्रीति करि          | २४२          | २४         |
| ,, त्ंू तंू करता त्ं हून्र्या | २७८          | २०४        |
| कबीर थूनी पाई थिति भई         | २७१          | 959        |
| ,, थारे जित माञ्जुती          | २४४          | 88         |
| कबीर दाता तरवरु दइश्रा फलु    | २८१          | २३०        |
| ,, दावै दामनु होतु है         | २७३          | 988        |
| ,, दीनु गवाइश्रा दुनी सिउ     | २५०          | १३         |
| ,, दुनिया के दोखे मूत्रा      | २७२          | १६६        |
| ,, देखि कै किह कहउ            | २६६          | 977        |
| ,, देखि देखि जगु हुँ दिम्रा   | २६२          | 87         |
| कबीर धरती श्रह श्राकास महि    | २७७          | २०२        |
| ,, धरती साध की                | २७=          | 790        |
| कबीर नउवति श्रापनी            | २६०          | <b>50</b>  |
| ,, ना मोहि छानि न छापरी       | २१७          | ६०         |
| ,, नाहम कीश्रान करहिंगे       | "            | ६२         |
| ,, नामुन धित्राइश्रो          | マキエ          | <b>6</b> 0 |
| ,, निगुसाएं बहि गए            | २४६          | 49         |
| ,, निरमत बूँद श्रकास की       | ँ <b>२७६</b> | 988        |
| ,, नैन निहारंड तुम्म कड       | २६४          | 118        |
| ,, त्रिप नारी किंउ निंदीश्री  | २७१          | 950        |
| १२                            |              |            |
|                               |              |            |

## श्रनुक्रमणिका (सलोक)

| कबीर परदेसी के घाघरे                    | <b>२१</b>    | ૪૭                                    |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| ,, परभाते तारे खिसहि                    | २७३          | 999                                   |
| ,, पाटन ते ऊजरु भला                     | २७०          | 141                                   |
| ,, पानी हुम्रात किम्रा भइम्रा           | २७०          | 388                                   |
| ,, पापी भगति न भावई                     | २४म          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ,, पारस चंदनै                           | २४६          | ৬৬                                    |
| ,, पालि समुहा सरवरु भरा                 | २७३          | 900                                   |
| ,, पाइन परमेसुरु कीन्रा                 | २६ <i>=</i>  | 136                                   |
| ,, प्रीति इक सिउ कीए                    | २ <i>५</i> २ | 7.4.<br>7.4                           |
| कबीर फल लागे फलनि                       | २६⊏          | 158                                   |
| कबीर बन की दाधी लाकरी                   | २६ १         | 80                                    |
| ,, बांसु बड़ाई वूड़िया                  | २ <b>४</b> ० | 92                                    |
| ,, बामन गुरू है                         | रमर          | <b>₹</b> ३७                           |
| ,, विकारह चितवते                        | २७८          | <b>२०</b> ४                           |
| ,, बिरहु भुयंगमु मन बसै                 | २ <i>५</i> ६ | ७६                                    |
| ,, बेड़ा जरजरा                          | २४३          | 34                                    |
| ,, बैदु कहै हउ ही भला                   | 240          | 98                                    |
| ,, बैदु मूत्रा रोगी मूत्रा              | २४=          | 8.8                                   |
| ,, बैसनउ की कूकिर भन्नी                 | २४६          | 42                                    |
| ,, बैसनो हूत्रात किया भइया              | 248          | 188                                   |
| कबीर भली भई जो भउ परिश्रा               | २७४          | 160                                   |
| ,, भली मधूकरी                           | २७२          | १६म                                   |
| ,, भांग माञ्जुली सुरापानि               | रहर          | २३३                                   |
| ,, भार पराई सिर चरै                     | २६ १         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| कबीर मनु जाने सभ बात                    | २७१          | २१६                                   |
| ,, मनु पंखी भइश्रो                      | २६१          | <br><b>≖</b> ξ                        |
| ,, मनु निरमल भइत्रा                     | २१६          | **                                    |
| ,, मनु मूडिश्रा नही                     | <b>२६३</b>   | 909                                   |
| ,, मनु सीतलु भद्दश                      | २७३          | 968                                   |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | , ,          |                                       |

| ,,   | मरता मरता जगु मूत्रा      | २४३         | 28          |
|------|---------------------------|-------------|-------------|
| ,,   | महिदी करि घालिश्रा        | २१८         | ६४          |
| ,,   | माइ मूंडउ तिह गुरू की     | २६३         | 908         |
| ,,   | माइश्रा चोरटी             | २४१         | २०          |
| ,,   | माइश्रा डोलनी पवन ककालन   | ,,          | १८          |
| ,,   | ,, ,, ,, वहै              | ,,          | 38          |
| "    | माइग्रातजीत किन्रा भइत्रा | २७१         | १४६         |
| ,,   | माटी के हम पूतरे          | <b>२</b> १= | ६४          |
| ,,   | मानस जनम दुलंभु है        | २४३         | ३०          |
| ,,   | मारी मरउ कुसंग की         | २६१         | ,<br>==     |
| ٠,   | मारे बहुतु पुकारिश्रा     | २७४         | 9=२         |
| ,,   | मुकति दुश्रारा संकुरा     | २४७         | ধন          |
| ,,   | मुलां मुनारे किन्ना चढहि  | २७४         | 328         |
| ,,   | मुहि मरने का चाउ है       | ,,          | ६९          |
| ,,   | मेरा मुक्त महि किञ्जु नही | २७७         | २०इ         |
| ,,   | मेरी जाति कड              | २४६         | · ` `       |
| ,,   | मेरी बुधि कउ              | २६ द        | 980         |
| ,,   | मेरी सिमरनी               | २४६         | 9           |
| ,,   | मै जानिश्रो पड़िबो भलो    | <b>२१</b>   | ४१          |
| कबीर | रस को गांडो चूसीग्रे      | २५६         | ७२          |
| ,,   | राती होवहि कारीश्रा       | २४०         | 90          |
| कबीर | राम कहन महि भेदु है       | २७६         | 980         |
| ,,   | रामु न चेतिश्रो जरा       | <b>२६७</b>  | १३२         |
| ,,   | रामु न चेतियो फिरिया      | २८०         | 221         |
| ,,   | रामु न छोड़ीश्रै          | २६३         | 907         |
| ,,   | रामु नाम जानिश्रो नही     | र⊏१         | २२६         |
| ,,   | रामु रतनु मुखु कोथरी      | ,,          | <b>२२</b> ४ |
| ,,   | रामै राम कहु              | २७६         | 989         |
|      | रैनाइर बिछोरिश्रा         | २६६         | १२६         |
| 88   |                           |             | , , ,       |

## श्रनुक्रमणिका (सलोक)

| ,, रोड़ा हून्रात किन्रा भइन्ना | २६१         | 380       |
|--------------------------------|-------------|-----------|
| ,, रोड़ा होइ रहु बाट का        | ,,          | १४६       |
| कबीर लागी प्रीति सुजान सिउ     | 305         | २१७       |
| ,, लूटना है त लूटि ले          | २४४         | 83        |
| ,, लेखा देना सुहेला            | २७७         | 503       |
| ,, जोगु कि निंदे बपुड़ा        | <b>२</b> ११ | ४६        |
| कबीर सतिगुर सूरमे बाहित्रा     | २७६         | 388       |
| ,, सती पुकारै चिह चड़ी         | २६१         | <b>5</b>  |
| ,, सभ ते हम बुरे               | २४६         | ø         |
| ,, सभु जगु हड फिरिश्रो         | २६४         | 993       |
| ,, समुंदु न छोड़ीश्रे          | २४६         | ४०        |
| ,, साकत श्रेसा है              | २४३         | 30        |
| ,, साकत ते सूकर भन्ना          | २६६         | 183       |
| ,, साकत संगु न कीजीश्रौ        | २६७         | 939       |
| ,, साचा सतिगुरु किन्ना करें    | २७३         | 345       |
| ,, साचा सतिगुरु मैं मिलिग्रा   | २७३         | 340       |
| ,, सात समुंदहि मसु करउ         | २६०         | <b>=3</b> |
| ,, साधूकड मिलने जाईश्रौ        | २६४         | 995       |
| ,, साधू की संगति रहउ           | २६३         | 3 3       |
| ,, साधू संग परापाती            | २⊏ ३        | २३१       |
| ,, सारी सिरजनहार की            | २७४         | १७६       |
| ,; सिख साखा बहुते कीए          | २६ २        | ६६        |
| ,, सुपने हू बरड़ाइ के          | २४७         | ६३        |
| ,, सुरग नरक ते मै रहिन्नो      | २६६         | 320       |
| ,, स्खु न एंह जुग              | २४१         | २१        |
| ,, स्ता किन्ना करहि उठि        | २६ ७        | ३२८       |
| ,, जागु                        | ,,          | 320       |
| ,, ,, बैठा                     | ,,          | 378       |
| ,, सूरज चाँद के                | २७४         | 308       |
| **                             |             | •         |

| ,,   | सेवा कउ दुइ भले              | २७२      | 148        |
|------|------------------------------|----------|------------|
|      | सुई मुखु धंनि है             | 2        |            |
| "    | सोई कुल भली                  |          | 990        |
| ,,   | सोई मारीत्रे                 | "<br>२४० | 111        |
| "    | संगति करीश्रे साध को         |          | 3          |
| "    | संगति साध की                 | २६२      | 83         |
| "    |                              | २६३      | 300        |
| "    | संत को गैल न छोडी ग्रे       | २६७      | 350        |
| "    | संत मूए किश्रा रोईश्रै       | २४१      | 9 ६        |
| "    | संतन की मुंगीत्रा भली        | ,,       | 34         |
| ,,   | संतु न छाडै संतई             | २७३      | 308        |
| "    | संसा दृरि करु                | ,,       | १७३        |
| कबीर | हज काबे हउ जाइ था            | २७७      | 380        |
| ,,   | हज काबे होइ होइ गइश्रा       | **       | 385        |
| ,,   | हज जह हउ फिरिश्रो            | २४०      | 38         |
| ,,   | हरदी पीत्रारी                | २४६      | स्६        |
| ,,   | हरदी पीरतनु                  | २४७      | ५७         |
| ,,   | हरना दुबला                   | २४६      | ४३         |
| ,,   | हरि का सिमरनु छाडि कै श्रहोई | २६४      | १०८        |
| ,,   | ,, ,, पालित्रो               | ,,       | 308        |
| ,,   | ,, ,, राति                   | ,,       | 900        |
| ,,   | ,, जोकरै                     | २७८      | २०६        |
| ,,   | हरि हीरा जन जउहरी            | २७२      | १६२        |
| ,,   | हाड़ जरे जिउ लाकरी           | २४४      | ३६         |
| ,,   | है गइ बाहन सघन घन            | २६४      | 998        |
| ,,   | है गै बाहन सघन घन            | २७३      | 3 * 8      |
| 53   | हंस उडिश्रो तनु गाडिश्रो     | २६४      | 995        |
| कबीर | । एकु श्रचंभड देखित्रो       | 290      | 148        |
|      | जहा गित्रानु तह              | २७१      | ૧સ્પ       |
| _    | । तुही कबीर तू               | २४३      | <b>₹</b> 9 |
| १६   |                              | 174      | 41         |
| * 1  |                              |          |            |